



राबर्ट लुई स्टीवेन्सन के उपन्यास The Black Arrow : A Tale of the Two Roses का हिस्दी ग्रनुवाद

ा पाल ए एड स न्ज़, दि ही

## NAINITA! . दुर्गासाह म्युनिमिषल 🗟 . मे

नैनीताल

Class No. 891.3

Book No. St 51 G...

Received on Physic 62.

: पाँच रुपये मूल्य : महावीर श्रधिकारी **अनुवादक** दिसम्बर 2840 प्रथम संस्करण: : राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली प्रकाशक : युगान्तर प्रेस, दिल्ली मुद्रक

## ड्र राज-क्रमार

## गुलाब के दो फूल

## पृष्ठभूमि

वसंत के ढलते हुए दिन थे। एक दिन तीसरे पहर टम्सटाल के मोट हांउस खार्ड से चिरा हुआ दुर्ग) में अप्रत्याशित रूप से संकट की सूचना देने वाली ंग्टियाँ घनघना उठीं। इन घण्टियों की आवाज सुनकर जो जहाँ था वहीं से र्ग की ग्रोर दौड़ पड़ा। टन्सटाल ग्राम में कुछ ग्रामीएा लोग भुण्ड बनाकर चड़े हुए थे ग्रौर आदचर्य कर रहे थे कि आखिर किस उद्देश्य से उन्हें दुर्ग में बुलाया जा रहा है?

टन्सटाल ग्राम उस समय राजा छठे हेनरी के राज्य में था ग्रौर जैसी स्थिति उसकी ग्राज दिखाई देती है, उस समय भी ठीक वैसी ही थी। गाँव में बीस के लगभग घर थे। इन घरों के द्वारों पर देवदार की मोटी-मोटी चौखटें, चढ़ी हुई थीं, ग्राम के चारों ग्रोर एक हरी-मरी पहाड़ी तलहटी थी जो ग्राम से नदी तक चली गई थी। नदी से नीचे की ग्रोर ढलान पर जहाँ पुल था, वहीं पर एक सड़क थी जो पुल को पार करती हुई दूसरी ग्रोर चली गई थी। ग्रौर पुल से थोड़ी दूर पर ही वन्य प्रदेश प्रारम्भ हो जाता था। इस मध्यवर्ती स्थल पर हीं मोट हाउस बना हुग्रा था, ग्रौर यह सड़क उससे भी ग्रागे हालीवुड के गिर्जाघर तक चली गई थी। गाँव ग्रौर जंगल के बीचोबीच कटान किये हुए मैदान में एक गिर्जाघर बना हुग्रा था। इस ढलान के चारों ग्रोर हरी-भरी वनस्पति लहलहा रहीं थी जिसमें बट ग्रौर नव पह्मवयुक्त देवदार के बुक्ष ऊँचा भिर किए हुए खड़े थे।

पुल के निकट ही एक पहाड़ी पर पत्थर का एक 'क्रास' बना हुन्ना था। यहीं पर आधी दर्जन औरतें और एक लम्बा-तड़ंगा आदमी, जो कि अपनी पत्नी का गुलाबी रंग का पेटीकोट पहने हुए था, इस घण्टी के सहसा बज उठने पर चर्चा करते हुए उतर रहे थे। आधा घण्टा पहिले एक हलकारा इस गाँव से गुजरा था। वह इतनी जल्दी में था कि उसने शराब का एक प्याला भी जल्दी

के कारणा घोडे पर चढ़े-चढ़े ही पिया था। लेकिन इस पुकार का उद्देश्य क्या था इससे वह भी बिलकुल अनिभन्न था। यह हलकारा सर डेनियल बैंकले का एक मृहरवंद लिफाफ़ा सर श्रोलीवर श्रोट्स के पास ले जा रहा था। सर ग्रोलीवर उक्त गिर्जाघर के बढ़े पादरी थे ग्रौर मकान के स्वामी की ग्रन्पस्थिति में मोट हाउस की देख-रेख की जिम्मेदारी उन पर ही होती थी।

ग्रीर जंगल के दूसरे छोर से एक घोड़े के दौड़ने की ग्रावाज ग्रा रही थी। यह पदचाप शीघ्र ही पूल से आने लगी थी। इस घोड़े पर सर डेनियल का पालित पुत्र रिचर्ड शैल्टन सवार था। यह ग्राशा करते हुए कि कम से कम उसे तो इस पुकार का रहस्य विदित होगा, उन ग्रामीगों ने उसका स्वागत किया और उससे प्रार्थना की कि वह उन्हें उस खतरे 'की घंटी का रहस्य साफ़-साफ़ बतलाए। उसने उत्साह के साथ अपने घोड़े की लगाम रोक ली। इस तरुए ने अभी अपनी आयु के अठारह वर्ष भी पूरे नहीं किये थे, उसका चेहरा धप से लाल पड़ गया था, उसकी ग्रांखें भूरी थीं, हिरन की खाल की उसने जाकेट पहन रखी थी, काली मखमल का उसका कालर था और सिर पर एक हरे रंग की कलगी थी श्रौर कमर में इस्पात से बना धनुष लटक रहा था। वह हलकारा प्रतीत होता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी खबर लाया हो। शीघ ही युद्ध के बादल ग्राम पर मेंडराते दिखाई देते थे। सर डेनियल ने प्रत्येक उ आदमी का आवाहन किया था जो धनुष-बाए लेकर लड़ सकता था या बरछा नला सकता था। ये सभी लोग सर डेनियल के भय से अभिभूत कैटले की और तेजी से चले जा रहे थे; लेकिन उन्हें किसके लिए लड़ना था ग्रौर कहाँ लड़ना था, इसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। डिक भी इस सम्बन्ध में कछ नहीं जानता था। उसने उन्हें बताया कि सर ग्रोलीवर शीघृ ही स्वयं उधर ग्राने वाले हैं और बैनेट हैच शस्त्र-धारण कर रहा है, क्योंकि वही ग्राज के दल का नेतृत्व करेगा।

"इस प्रकार तो इस दयालु भूमि का विध्वंस हो जाएगा।" एक भौरत ने कहा, "ग्रगर सामन्त लोग इसी प्रकार युद्ध करते रहें तो हलवाहे लोगों को तो कन्द-मूल खाकर हा जीवित रहना पड़ेगा।"

"नहीं तो," डिक ने तत्काल कहा, "हर आदमी जो युद्धक्षेत्र में जाएगा उसे छै पेन्स प्रतिदिन मिलेंगे ग्रौर हर तीरंदाज को बारह पेन्स मिलेंगे।"

"अगर वह जीवित बच जाय तो इतनी उजरत में बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं", औरत ने फिर कहा, "किन्तु अगर वह मर जाय तो, मेरे मालिक, उनके वारिसों का पूरसाँ हाल कौन होगा ?"

"तो अपने परम्परागत स्वामी के लिए समरक्षेत्र में लड़ते हुए प्राणा देने से अधिक श्रेष्ठ मृत्यू ग्रीर कौन हो सकती है।" डिक ने कहा।

"परम्परागत स्वामी किसी को किस प्रकार ठहराया जाय !" पेटीकोट पहनने वाले उस श्रादमी ने कहा, "एक बार वालिशियमों के लिए युद्ध किया था। पिछले दो वर्ष तक हम ब्रायलों के श्रधीन रहे श्रौर फिर कैन्डलमास हमारा स्वामी हो गया। श्रव मुफ्ते बैकले के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। यह कानून हमें सब कुछ करने पर मजबूर करता है; श्रौर इसे श्राप परम्परागत स्वामित्व पुकारते हैं? श्रौर श्रव क्या तो हमें सर डेनियल से वास्ता श्रौर क्या सर श्रोलीवर से—जो कि ईमानदार से श्रिषक कानून का जाता है। मेरा तो छठे हेनरी—भगवान उनका मंगल करे—को छोड़कर श्रौर कोई भी स्वामी नहीं है। पर वह राजा बेचारा इतना भी नहीं जानता कि कौन-सा हाथ दायाँ श्रौर कौन-सा बायाँ है।"

"तुम दुर्भावनापूर्णं वचन कह रहे हो मेरे मित्र," डिक ने जैसे उसे प्रताड़ित किया। "ग्रपने स्वामी के लिए दुर्वचन कहना ग्रौर मेरे स्वामी राजा पर भी वैसा ही ठप्पा चढ़ाना उचित नहीं। ग्रौर किंग हेनरी—देवता प्रसन्न हों—ग्रब फिर से ग्रपना उचित विवेक प्रयोग करने लगे हैं ग्रौर वह मामले का शान्ति-पूर्वक फैसला करेंगे। जहाँ तक सर डेनियल का सम्बन्ध है, तुम उनकी अनुपस्थित में ही बहादुर बन रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी बातें उनके कान तक नहीं पहुँचाऊँगा, परन्तु बेहतर यह है कि तुम बात यहीं समाप्त कर दो।"

"मैं तुम्हारा तो बुरा नहीं मनाता, मास्टर रिचर्ड !" किसान ने कहा, "तुम तो अभी तरुए हो, लेकिन जब तुम पूरे आदमी बनोगे तो देखोगे कि तुम्हारी जेब बिलकुल खाली हैं। बस मैं कुछ और नहीं कहता। देवता सर डेनियल के पड़ोसियों पर कृपा करें और मरियम उनके अनुगत का मंगल करें!"

"िक्लप्सबी" रिचर्ड ने कहा, "तुम जो कुछ, बोल रहे हो उसे कोई सम्मानित ग्रादमी नहीं सुन सकता। सर डेनियल मेरे कृपालु स्वामी ग्रौर संरक्षक हैं।" ''भ्रच्छा, भ्राम्रो तुम ही इस पहेली को मुलभाग्रो।'' क्लिप्सबी ने उत्तर दिया, ''यह तो बताग्रो सर डेनियल किस पक्ष से लड़ रहे हैं ?''

"यह तो मुफे मालूम नहीं।" कहते हुए डिक का मुँह थोड़ा रंगीन हो उठा। क्योंकि उन उथल-पुथल के दिनों में उसके स्वामी ने बहुत-से पक्ष बदले थे। और हर पुराने साथी का साथ छोड़कर नये दल में मिलने पर उन्हें उचित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

"यही तो" क्लिप्सबी ने कहा, "न तुम कह सकते हो, न ही किसी ग्रीर को मालूम है। क्योंकि वह उन लोगों में से है जो ग्रगर सोने से पहिले लंकास्टर हैं तो सुवह को जागते-जागते अवस्य ही यार्क हो जाते हैं।"

उसी समय पुल पर घोड़े की टापें बज उठीं और इस दल ने घूमकर देखा कि वैतेट हैच अपना घोड़ा दबाए चला आ रहा है। उसका चेहरा लाल था और वह भूरे रंग का आदमी था। उसकी कलाइयाँ वजनी और उसकी आछिति रौबीली थी। उसने चमड़े की जाकेट पहिनी हुई थी और तलवार और भाला धारण किया हुआ था। उसके हाथ पर इस्पात की दो पट्टी चढ़ी हुई थीं। वह उस इलाके का एक बड़ा आदमी था और युद्ध तथा शान्ति दोनों में वह सर डेनियल का दाहिना हाथ समका जाता था।

"निलप्सवी" वह चिल्लाया "फौरत मोट हाउस की श्रोर रवाना हो जाश्री। श्रौर दूसरे मुर्दों को भी उसी दरवाजे से ले जाश्री। बायर से तुम्हें जैकेट श्रौर सालेट मिल जाएगी। हम लोग रात पड़ने से पहिले कूच कर देंगे। रात्रि-द्वार से गुजरने वालों में सबसे पीछे जो होगा, उसे सर डेनियल इनाम देंगे। सब कुछ डीक-ठीक समफ रखना। तुम्हें तो मैं जानता हूँ कि किसी को भी कुछ गिनते नहीं हो। नेन्स", उसने उपस्थित स्त्रियों में से एक से कहा, "क्या बूढ़ा एपिलयार्ड शहर में है ?"

"मैं भ्रापको बताती हूँ।" भ्रौरत ने उत्तर दिया, "वह भ्रपने खेत में होगा, निश्चय ही।"

इसके वाद वह दल विघटित हो गया । क्लिप्सबी खरामा-खरामा पुल के पार जाने लगा । बैनेट और तरुगा शैल्टन साथ-साथ घोड़े पर सवार होकर गाँव में से निकलकर चर्च के निकट से गुजरते हुए चले गये।

"देखते हो उस चिड़चिड़े बूढ़े को ।" बैनेट ने कहा, "वह सारा वक्त गिला करने और हेनरी दी फिग्थ की वड़ाई करने में ही गुज़ार देगा और काम इतना भी न करेगा, जितना एक नालबन्द घोड़े के सुम में नाल ठोकने में करता है। ग्रौर इस सबका कारणा यह है कि वह फांसीसी युद्धों में भाग ले चुका है।"

जिस घर की ग्रोर वह बढ़ रहे थे, वह इस गाँव का ग्रन्तिम घर था जो एक ऊँचे स्थान पर बकाइन के वृक्षों से घिरा हुग्रा था। इसके तीन तरफ खुला हुआ चरागाह था। इस चरागाह की सीमा से वनखण्ड शुरू होता दिखाई देता था।

हैच घोड़े से उतर पड़ा। लगाम उसने खेत के बाड़े पर फैंक दी और उस बूढ़े सैनिक की ओर बढ़ा, जो कि घुटनों से नीचे गड़ढ़े में बैठकर करमकल्ले के फूल उखाड़ रहा था, और कभी-कभी किसी गीत का टुकड़ा भी गाता जाता था। उसने चमड़े की चीजें पिहन रखी थीं। केवल उसका कनटोप और गुलूबन्द ही फैल्ट की तरह के ऊनी कपड़े का था। उन पर लाल रंग की टाई बंधी हुई थी। उसका चेहरा, रंग और भुरियों में अखरोट के छिलके के समान दिखाई देता था। लेकिन उसकी भूरी आँखों में अब भी प्रकाश था और उनकी रोशनी आज भी किसी वाहरी सहायता की मोहताज न थी। वह कानों से बहरा था और इसकी उसे चिंता भी न थी। क्योंकि एगिनकोर्ट के अनुभवी तीरंदाज की हैसियत में वह इस मामूली-सी उथल-पुथल पर कोई ध्यान भी देना नापसंद करता था। इसीलिए न तो मोट हाउस की खतरे की घण्टी, और न ही बैनेट और उस तकए के निकट आने की आहट अपने काम की और से उसका ध्यान बटा सकी थीं। वह निरन्तर खोदता जा रहा था और बहुत ही महीन आवाज में यह पंक्तियाँ गुनगुना रहा था।

"अब, मेरी प्यारी, अगर तुम कभी आओ,

मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि बस मेरे लिए शोक ही करना ।"

"निक एपिलयार्ड" हैच ने कहा, "सर ग्रोलीवर ने तुम्हें स्मरण किया है ग्रीर यह ग्रादेश दिया है कि इसी घण्टे के ग्रन्दर-ग्रन्दर तुम मोट हाउस के ग्रंदर ग्राकर कमान भ्रमने हाथ में ले लो।"

तब कहीं बूढ़े ने सिर उठाकर ऊपर देखा।

"तुम्हारी उम्र दराज हो, मेरे मालिको !" उसने कुछ भिनंभिनाते हुए कहा, "ग्राज मास्टर हैच कहाँ चले^?"

"मास्टर हैच कैटले की भ्रोर कूच कर रहे हैं। हर उस भ्रादमी को साथ

लेकर जो घोड़े की पीठ पर बैठ सकता है,'' बैनेट ने उत्तर दिया, ''मालूम होता है कि संग्राम छिड़ने वाला है ग्रौर मेरे स्वामी ने कुमुक माँगी है।''

"ग्राह, क्या सचमुच ?" एपिलयार्ड ने प्रश्न किया "तो फिर मेरे लिए ग्राप कितनी सेना दुर्ग-रक्षा के लिए छोड़कर जाएँगे ?"

"छै तगड़े ग्रादमी, ग्रौर प्रोत्साहन देने के लिए सर ग्रोलीवर को छोड़ जाऊँगा।" हैच ने उत्तर दिया।

"मैं रक्षा का भार अपने ऊपर नहीं लूँगा।" एपिलयार्ड ने कहा, "इतनी संख्या तो विलकुल ही नाकाफी है। कम से कम चालीस आदमी मिलें तो मैं मोर्चा थाम सकता हूँ।"

"क्यों, तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे सिवा और कौन है जो इतनी थोड़ी ताकत लेकर मोट हाउस की रक्षा करने में समर्थ हो ?"

"श्रह, जब चुभन होती है, तो पुराने जूते की याद आती है।" निक ने कहा, "तुम्हारे पास एक भी आदमी है, जिसे घोड़े पर चढ़ने तक का भी सलीका हो, वरछा सम्भालना तो बड़ी मुश्किल बात है। रहा तीरंदाजी के बारे में— सो अगर हैरी दी फिएथ जीवित होने तो वह खड़े होकर तुमसे कहते कि मुभ पर तीर चलाओ। दूरी की मार के लिए वह इसी प्रकार तीरंदाजी सिखाया करते थे।"

"नहीं निक, स्रभी भी ऐसे श्रादमी हैं, जो शानदार प्रत्यञ्चा चढ़ा सकते हैं।" वैनेट ने कहा।

"प्रत्यक्का चढ़ा सकते हैं।" एपिलयार्ड चिल्लाया, "मुभे तो ऐसा एक भी तीरंदाज दिखाई नहीं देता जो मेरे मन माफ़िक निशाना लगा सके। भ्रच्छा तुम्हारी ग्राँखें ग्रौर तुम्हारा सिर कन्धों के बीच में मुरक्षित है। भला, बनाग्रो तुम लोग शूट (दूर की मार करने वाला) किसे कहते हो।"

"मच्छा," बैनेट ने म्रास-पास देखते हुए कहा, "ग्रगर यहाँ से जंगल तक मार कर सकें तो उसे लोग शूट कह सकेंगे।"

"हे, यह लौंगिश शूट ( थोड़ी-बहुत दूरी पर मार करने वाला निशाना ) होगा।" बूढ़े ने अपने कंघे की ओर मुड़ते हुए कहा और फिर अपने माथे के ऊपर कलाई रखकर किसी चीज को ग़ौर से देखता रह गया।

"क्यों, किस चीज को देख रहे हो ?" बैनेट ने कुछ भरीए हुए गले से

कहा। "क्या 'हैरी दी फिप्थ' को देख रहे हो?"

वह मँजा हुम्रा तीरंदाजपहाड़ी के ऊपर खामोशी के साथ बराबर देखता रहा। ढलवा चरागाह पर सूर्य पूरी तरह से चमक रहा था म्रीर कुछ सफ़ेंद रंग की भेड़ें इधर-उधर नई निकली हुई पत्तियों को चरती फिर रही थीं। चरागाह पर चारों भ्रोर खामोशी थी, बस केवल दूर पर उस खतरे की घण्टी की म्रावाज गूँजती सुन पड़ती थी।

"क्या है, एपिलयार्ड !" डिक ने पूछा।

"क्या हुन्ना ? बेवक्त चिड़ियाँ क्यों चहचहा रही हैं।" एपिलयार्ड ने कहा। न्नीर यह स्पष्ट था कि जंगल के ऊपरी कोने पर—जहाँ से चरागाह की न्नीर जंगल ने बढ़ना शुरू किया था न्नीर बट वृक्षों तक बढ़ता चला न्नाया था—कुछ जंगली चिड़ियों का एक भुण्ड घबराहट में इधर-उधर उड़ रहा था। वह स्थान इस स्थान से, जहाँ वे सब खड़े थे, केवल तीर की मार पर ही था।

''फिर क्या हुन्रा न्नगर चिड़ियाँ उड़ रही हैं तो ?'' बैनेट ने कहा।

"ए" एपिलयार्ड ने उत्तर दिया, "तुम बड़े बुद्धिमान हो जो लड़ाई पर कूच कर रहे हो। ये चिड़ियाँ बड़े अच्छे सन्तरी का काम करती हैं। जंगल के इलाकों में तो इन्हें पहली युद्ध-पंक्ति ही समभ्रता चाहिए। श्रव तुम देखो, अगर हमारा कैम्प यहाँ पड़ा हो; उधर कुछ तीरंदाज हमारी टोह लेने के लिए छिपे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में इस स्थान पर ठहरना क्या बहुत बड़ी बुद्धिमानी होगी?"

"बूढ़े भक्की, हमारे ग्रास-पास कोई भी ग्रादमी क्यों होने लगे हैं। ग्रिषक से ग्रीधक सर डेनियल के ग्रादमी हो सकते हैं जो कि कैटले में हैं। तुम यहाँ पर इस तरह सुरक्षित हो जैसे लंदन के बुर्ज में। केवल कुछेक फुविकयों ग्रीर गौरय्याश्रों के लिये क्यों हमें घबराहट में डाल रहे हो ?"

"इनकी बातें सुनिए।" एपिलयार्ड भिनभिनाया, "कितने ही ग्रादमी हैं जो कान खड़े करके रात-दिन इस ताक में घूमते हैं कि तुम पर या मुफ पर निशाना साधकर देखें? मैं संत माइकेल की कसम खाकर कहता हूँ कि वे हमसे बिल्लियों की तरह नफरत करते हैं।"

"जनाब, वे हमसे नहीं, भली बात यह है कि वे सर डेनियल से नफ़रत करते हैं।" हैच ने किञ्चित संजीदगी से कहा। "हाँ, वह सर डेनियल से नफ्रत करते हैं और उस हरएक आदमी से भी, जो सर डेनियल की सेवा करता है।" एपिलयार्ड ने कहा, "और इस नफ़रत के सिलसिले में वह सबसे पहले बैनेट हैच और बूढ़े निकोलस तीरंदाज से नफ़रत करते हैं। अब जरा देखो, तुम और मैं यहाँ खड़े हैं और अगर कुछ तगड़े आदमी उघर भाड़ियों में छिपे हों तो बताओ वह अपने निकाने के लिए तुम्हें चुनेंगे या मुफ़ें ?"

"मैं शर्त से कह सकता हूँ कि वह तुम्हें ही चुनेंगे!" हैच ने उत्तर दिया।
"मैं अपने कवच के ऊपर पहने जाने वाले कोट से लेकर चमड़े की
पेटी तक की कसम खाता हूँ कि वह तुम्हें ही चुनेंगे।" तीरन्दाज चिल्लाया, "तुम
मुँके हुए लाल पत्थर हो बैनेट, वह तुम्हें तुम्हारे कमों के लिये क्षमा नहीं करेंगे
मास्टर! अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत शीध उनके तीरों की मार से बाहर
निकल जाऊँगा। इस प्रकार उनके वैमनस्य की परिधि से भी बहुत दूर निकल
जाऊँगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और घर पर मेरा गर्म बिस्तर मेरा इन्तजार कर
रहा होगा। लेकिन तुम्हें यहीं ठहरना होगा और खतरा सिर पर उठाना
होगा।"

"टन्सटाल जंगल में तुम्हारे समान भक्की मूर्ख यहाँ कोई श्रीर क्या होगा", हैच ने घवराते हुए कहा, "बेहतर यह है कि सर श्रोलीवर के इधर श्राने के पूर्व ही श्रपने शस्त्र धारण कर लो श्रीर श्रव कुछ देर के लिये बक-बक बंद कर दो श्रीर श्रव हैरी दि फिफ़्श से तुम इतना कुछ बात कर चुके हो कि उसकी जेब में उसके कान श्रीषक सम्पन्न हो चुके होंगे।"

एक तीर तुरही की तरह सन्नाता हुआ आया और एपिलयार्ड के कन्छे की पसली चीरता हुआ आर-पार हो गया। एपिलयार्ड औंधे मुँह अपनी गोभियों पर गिर गया। हैच के मुँह से चील निकल गई और वह ऊपर उछला और फिर सहसा नीचे भुककर रेंगता हुआ, घर की ओलट लेने के लिये सरकने लगा। इसी बीच डिक शैल्टन बकाइन के वृक्ष की आड़ ले चुका था। उसने अपना धनुष चढ़ा लिया था। और जंगल की ओर निशाना साध लिया था।

लेकिन एक पत्ता भी खड़का नहीं, भेड़ें शान्ति के साथ चर रही थीं ग्रौर परिंदे फिर से शान्त हो गए थे। लेकिन वह बूढ़ा ढेर हुग्रा पड़ा था। उसकी पीठ में गजभर लम्बा तीर गड़ा हुग्रा था, बैनेट हैच घर की बुर्जी की ग्राड़ ले रहा था और डिक शैल्टन पौघे के पीछे अपने तीर-कमान साघे पड़ा हुआ था। "क्या तुम्हें कोई संकट दिखाई देता है।" हैच चिल्लाया।

"एक टहनी भी हिलती नहीं है।" डिक ने कहा।

"इसे इसी तरह पड़े रहने देना मैं बड़े शर्म की बात समक्रता हूँ।" वैनेट हैच ने हिचकते हुए कदमों से घर के पीछे से सामने आते हुए कहा। हालाँकि उसका चेहरा श्रव भी पीला पड़ा हुआ था, "मास्टर शैल्टन, जंगल की ओर ध्यान रखना, अच्छी तरह से निगाह रखना। देवता हमारी रक्षा करें। कोई बहुत ही सिद्ध तीरंदाज मालूम पड़ता है।"

वैनेट हेच ने बूढ़े तीरंदाज को अपने घुटनों पर उठा लिया। उसके प्रारा अभी तक निकले नहीं थे। उसके चेहरे पर जीवन के चिह्न अभी तक स्पष्ट थे और उसकी आँखें मशीन की तरह खुलती थीं और बन्द हो जाती थीं। और प्रारागन्तक पीड़ा से उसकी मुखाकृति विकारयुक्त दीख पड़ती थी और उसका मुँह बहुत भयानक दिखाई देने लगा था।

"क्या तुम्हें सुनाई देता है, निक !" हैच ने पूछा, अपनी यात्रा समाप्त करने के पूर्व तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, भाई !"

"ये तीर मेरी गर्दन में से निकाल दो और मुक्ते मरने दो और मे" "री का नाम !" एपिलयाई ने उसास ली, "श्रव मैं इंगलैंड से विदा लेता हूँ, तीर को निकाल लो।"

"मास्टर डिक" बैनेट ने कहा, "यहाँ आस्रो स्रौर इस तीर को खींचकर निकालो । श्रब यह शीघ्र ही हम से विदा हो जाएगा । बेचारा गुनहगार !"

डिक ने अपनी कमान कन्छे पर से उतारकर रख दी और भरपूर जोर लगा कर तीर को एपिलयाई के कन्धे से खींच लिया। तीर के निकलते ही रक्त का फन्यारा छूट पड़ा। एपिलयाई के पैर पेट की ओर सिकुड़ आए। उसने अन्तिम बार ईव्वर का नाम लिया और उसके प्राण-पबेरू उड़ गए। उन गोभियों में बैठकर हैच ने घुटने टेक कर उसकी दिवंगत आत्मा की गान्ति के लिए प्रार्थना की। लेकिन शान्ति के लिए प्रार्थना करते हुए भी उसके मस्तिष्क में दिविधा थी और वह कनिखयों से जंगल की और उसी दिशा में देखता रहा था, जिधर से तीर आया था। प्रार्थना समाप्त होने पर उसने अपना फौलादी हस्तत्राण खोला और अपने मस्तक पर आया हुआ प्रतीना पोंछा। भय के कारण उसका चेहरा

पमीने से तरवतर हो चुका था।

"ए" उसने कहा, "ग्रब ग्रगली बार मेरी ही बारी है।"

"यह कृत्य किसने किया है बैनेट?" रिचर्ड ने पूछा, जो कि ग्रभी तक तीर को हाथ में लिए खड़ा था।

''यह तो देवता ही जान सकते हैं ?'' हैच ने कहा, ''यहाँ ग्रास-पास में चलीस-पचास ईसाई ग्रात्माएँ ऐसी होंगी जिन्हें हम दोनों ने बेघर-बार कर दिया है ग्रौर उनका माल-दौलत हड़प ली है; वह ग्रौर मैं। उसने ग्रपने किये का भुगतान कर लिया ग्रौर ग्रव मेरी वारी शेप है। सर डेनियल के दिन बड़ी तेजी से निकट ग्रा रहे हैं।''

"यह बड़ा श्रद्भुत तीर है।" छोकरे ने श्रपने हाथ वाले तीर पर गौर से देखते हुए कहा।

"मैं धर्म की सौगंध खाकर कहता हूँ, काला और काले डैने वाला। यह तीर हमारे लिए एक महान अपशकुन का चिह्न है। यह काला चिह्न तो मौत का पैग़ाम है। उस पर कुछ न कुछ लिखा होगा, अवश्य। जरा खून साफ करके देखों तो, क्या देखा ?"

"एपिलयार्ड को जॉन एमेण्ड ग्राल की ग्रोर से।" शैल्टन ने पढ़ा "इसका क्या ग्रर्थ होना चाहिये ?"

"नहीं, मैं इस चर्चा को पसन्द नहीं करता" हैच ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, "जॉन एमेण्ड ग्राल? यह उन्हीं में से किसी गुण्डे का नाम होगा, जिन्होंने विद्रोह का भण्डा खड़ा किया है। लेकिन अब क्या यहाँ अपने सिरों को निशाना बनाने के लिए खड़ा रहना है। मास्टर शैल्टन, तुम उसके घुटने पकड़कर उठाओं और मैं कन्वे पकड़ता हूँ। हमें चाहिए कि उसके घर में उसको लौटा दें। सर श्रोलीवर के लिये यह भयानक आधात होगा। उसे मरा देखकर उनका रंग काग़ज की तरह सफ़ेद पड़ जाएगा और वह हवाई चक्की के समान तेजी से प्रार्थना करेंगे।"

उन्होंने तीरंदाज को उठा लिया और उसके घर की भ्रोर ले चले। इस घर में वह मुद्दत से अकेला ही रहता था। उन्होंने उसे भूमि पर ही लेटा दिया और उसके हाथ-पैर सीधे कर दिए।

एपिलयार्ड का मकान साफ और नंगा था। एक पलंग पड़ा था जिस पर नीला पलंगपोश बिछा हुआ था। एक कप-बोर्ड, एक बड़ा बक्स, जुड़े हुए स्टूलों का एक जोड़ा, भ्रौर चिमनी-कार्नर में एक मेज प़ड़ी हुई थी। दीवार पर एक दीवारगीरी थी जिस पर यह बूढ़ा तीरन्दाज श्रपने हथियार भ्रौर कवच वगैरह टाँग रखता था। हैच उत्सुकता के साथ इधर-उधर देखने लगा।

"निक के पास रुपया था।" हैच ने कहा "उसने अभी तक कम से कम तीन बीसी पीण्ड बचा लिए होंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं इस रहस्य पर प्रकाश डाल सकता। जब कभी कोई प्यारा दोस्त आपसे विलग हो तो सब से आवश्यक कार्य उसका वारिस बनना है, मास्टर रिचर्ड ! अब यह बड़ा बक्स देखना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी शर्त लगा कर कहता हूँ कि उसके इस विशाल बक्स में एक सोने का बुशेल जरूर होगा। वसूल करने में उसका हाथ सख्त था और वसूल किए हुए को रोक रखने में उससे भी अधिक सख्त। अब भगवान उसकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। लगभग अस्सी वर्ष तक वह अपने पैरों पर चला और वसूल करता रहा और अब बेचारा कमर के बल पड़ा है। अब उसके सब पाप धुल गए हैं। और उसकी चल सम्पत्ति किसी अच्छे मित्र को उत्तराधिकार में मिल जाय—तो मेरा ख्याल है—स्वर्ग में उसकी आत्मा को और भी अधिक प्रसन्नता होगी।"

''ग्राम्मो तो हैच'', डिक ने पुकारा, ''उसकी पथराई दृष्टिहीन म्राँखों का तो ख्याल करो। क्या तुम बेचारे को उसकी ग्राँखों के सामने ही लूटोगे ? मैं कहता हूँ वह उठकर बैठा हो जायगा।''

हैच ने कास को कई बार घुमाया, ताकि ग्रास-पास जो कुछ भी श्रनिष्टकारी तत्व हो उसका निदान हो जाय। लेकिन ग्रव वह पूर्णं रूप से ग्रपनी स्वाभाविक मनः स्थिति में लौट ग्राया था ग्रौर ग्रव उसे ग्रासानी से उसके ग्रभीप्सित से वंचित करना सरल नहीं था। ग्रविलम्ब ही वह उस बक्स को तोड़ने का उपक्रम करने लगता यदि दरवाजों पर खटका न होता ग्रौर उसे खोलकर एक लम्बा, तगड़ा, शानदार, लाल, भूरी ग्रौर काली ग्रांखों वाला लगभग ५० वर्ष का ग्रादमी ग्रन्दर दाखिल न हो गया होता। उसने काली पोशाक पहिन रखी थी।

"एपिलयार्ड", नवागन्तुक ने पुकारा, ज्यों ही वह अन्दर आया, लेकिन अन्दर का दृश्य देखकर वह अवाक् खड़ा रह गया, "ओ, मरियम !" वह चिल्लाया, "देवता हमारी रक्षा करें। क्या हुआ है यह सब।"

"यह बहुत ही विद्रूप व्यंग हुआ श्रीमान पादरी साहब।" हैच ने प्रसन्न मुद्रा

में कहा, "उसके अपने घर पर ही यह निशाना लगा। अगर दुनिया की किंव-दन्तियाँ सही हैं तो अब उसे न लकड़ी की कमी रहेगी और न कोयले की।"

सर ग्रोलीघर जुड़े हुए स्टूल की ग्रोर बढ़ गए ग्रौर बहुत शिथिल-से उस पर बैठ गए।

"ग्रोह, कितनी वारीक नाप-तोल है, कितना बढ़िया निशाना है।" पादरी साहव सिसकने लगे और जल्दी-जल्दी कुछ प्रार्थना-मंत्र उच्चारने लगे।

इसी समय बैनेट ने प्रतिष्ठा-प्रदर्शन के लिए भ्रपना हस्तवारा उतारा भीर कोनिश की।

"ग्राह वैनेट !" पादरी ने ग्रपनी भावनाग्रों पर ग्रपेक्षाकृत कावू करते हुए कहा, "यह क्या है, किस दुश्मन ने यह सब किया है ?"

''सर स्रोलीवर, यह तीर म्रापके सम्मुख उपस्थित करता हूँ । दोनों म्रोर इस पर कुछ लिखा हुम्रा भी है '' डिक ने कहा ।

''नहीं, नहीं'' पादरी साहब चिक्काये, "यह कोई बहुत संकट का सूचय रहस्य है। जॉन एमेण्ड भ्राल! तो बाइविलफ के अनुयायियों का शब्द है। जहाँ तक शुभागुभ का प्रश्न है, यह तो अनिष्ठ का सूचक है। मुफे यह काला तीर विलकुल ही अच्छा नहीं लगता। ग्रव तो हमें भ्रपनी भ्राँखें खोल लेनी चाहिएँ। यह क्या है ? तुमने कुछ सोचा है बैनेट! हमारे चारों भ्रोर कितने शत्रु घिरते आ रहे हैं। भ्रौर यह इन सभी से दुर्धर्ष कौन होना चाहिए ? सिमनेल ? लेकिन मुफे तो विश्वास नहीं होता। तो फिर वालशिषम! नहीं, वह भ्रभी इतने नहीं दूटे हैं। वह भ्राज भी सोचने हैं कि कभी दिन फिरेंगे तो हम पर शासन करेंगे। लेकिन साइमन माल्सवरी भी एक था। तुम्हारा क्या विचार है, बैनेट?"

''स्राप श्रीमानु क्या सोचते हैं ?'' बैनेट ने उत्तर दिया, ''एलिस डकवर्थ के बारे में।''

"नहीं, बैनेट बिलकुल नहीं, वह नहीं।" पादरी ने कहां, "यह जान रखों कि विद्रोह कभी नीचे से नहीं उठता—सारे ईमानदार इतिहासकारों ने प्रपनी राय इसी प्रकार लिखी है। विद्रोह ऊपर से नीचे को सफर करता है ग्रौर जब बिक, टाम ग्रौर हैरी (सामान्य जनता) ग्रपना बरछा उठाते हैं तो उन्हें यह विवेक नहीं होता कि उससे किस मालिक को ग्रधिक लाभ पहुँचता है। ग्रव सर डेनियल ने जब से महारानी के दल से मैत्री कर ली है तब से याकिस्ट लाई उनके शत्रु हो गये हैं। वहाँ से, बैनेट, यह प्रहार हुग्रा है। वया मसलहत इसमें

है—यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस दुःखद घटना का स्रोत वहीं है, यह मैं स्पष्ट श्रनुमान लगा सकता हूं !''

"क्या सर श्रोलीवर, श्राप यह सुनना पसंद करेंगे" बैनेट ने कहा, "िक इस देश में भी लोहा इतना गर्म हो चुका है कि बस श्रब उससे श्राग ही निकलने वाली है। काफ़ी दिन से यह गरीब एपिलयार्ड भी यही कहता श्रा रहा था। श्रीर श्रापंकी श्राज्ञा से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लोगों की भावना हमारी श्रोर से इतनी विगड़ चुकी है कि उसे उभाड़ने के लिए न किसी याकिस्ट की जरूरत है श्रीर न लंकास्टर की। श्राप मेरे सीघे-सादे विचारों को सुन लीजिए। श्रापने, जो कि धर्म का काम करते हैं श्रीर सर डेनियल ने, जिनमें किसी भी हवा में श्रपनी किश्तो खेकर जाने का सामर्थ्य है—श्राप लोगों ने श्रनेक ग़रीबों का माल हड़प लिया है। श्रनेकों को सुली पर लटका दिया है। श्राप लोगों का कैसा श्रन्त होगा, मैं यह कल्पना कर सकता हूँ। श्राज श्रापका कानून पर श्रिकार है इसलिए सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जिन ग़रीबों को श्रापने सताया है वे श्रीर भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं श्रीर जब यह काला तीर चलेगा तो श्रगर मेरी श्रीर बढ़ा तो पहिले श्रापकी छाती चीर कर श्राएगा।"

"नहीं बैनेट, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें ग्रपनी भूल सुधारकर प्रसन्न होना चाहिए।" सर ग्रोलीवर ने कहा, "तुम भक्की हो बैनेट, बातूनी, गाल बजाने वाले, तुम्हारा मुँह तुम्हारे कानों की ग्रपेक्षा भी ग्रधिक चौड़ा है, इसे ठीक करो बैनेट, इसे ठीक करो!"

"नहीं, मैं कुछ भी ठीक न करूँगा। जैसी श्रापकी मर्जी हो वैसा ही करते रहें।" वेतन-भोगी योद्धा ने कहा।

पादरी श्रपने स्टूल से उठा श्रौर ग्रपनी गर्दन के पास लटकने वाले लिखने के डिब्बे से उसने मोम निकाला श्रौर सर डेनियल की सत्ता की उस बड़े बक्स पर मोहर लगा दी। कपबोर्ड पर भी—। बैनेट यह सब देखकर मन ही मन श्रसन्तुष्ट था। फिर सारा दल उस घर से निकलकर अपने घोड़ों पर सवार होने के लिए बाहर श्रा गया।

"हमें बहुत पहले चल पड़ना चाहिए था, सर स्रोलीवर," बैंनेट हैच ने सर स्रोलीवर के लिए रकाब सँभालते हुए कहा।

"ठीक है बैनेट, लेकिन परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं।" पादरी ने उत्तर

दिया, "ग्रब एपिलयार्ड नहीं रहा—ईश्वर उसकी ग्रात्मा को शान्ति दे — जो कि दुर्ग-सेना की कमान सँभाल लेता। मैं तुम्हें ग्रपने पास रख लूँगा। काले तीरों के वक्त में कोई तो हो जो मुफ्ते चैन की साँस लेने योग्य रखे। 'वह तीर जो छिन में छोड़ा जाता है ' ईसू का कहना है " मुफ्ते उसका संदर्भ याद नहीं है। मं बड़ा बुद्ध पादरी हूँ जो सांसारिक फंफटों में फॅस चुका है। श्रच्छा चलो श्रव चलें, मास्टर बैनेट। ग्रादमी चर्च में पहुँच चुके होंगे।"

इस प्रकार वह घोड़ों पर चढ़कर चर्च की ग्रोर वढ़ चले। उनकी पीठ पर वायु के भोंके टकरा रहे थे जिससे पादरी के चोगे का पिछला छोर हवा के फहरा उठता था। जैसे ही ये लोग ग्रागे बढ़ रहे थे, पीठ पीछे बादल भी उठले ग्रा रहे थे ग्रौर ग्रस्तोन्मुख सूर्य का ग्रस्तित्व उनसे पूर्णतः ढक खुका था। वः ग्रव तक तीन घरों को पार कर चुके थे। दूर-दूर पर बिखरे इन्हीं चन्द मकानी से मिलकर यह पुरवा बना है जिसे टन्सटाल का गाँव कहते हैं। जब वह मीत से गुजरे तो सामने चर्च दिखाई देने लगा। इसके चारों ग्रोर दस था बारः मकानों का समूह था ग्रौर चर्च के सहन से ग्रागे वस चरागाह ही था। द्वार पर कुछ ग्रादमी इकट्ठे हो रहे थे। कुछ घोड़ों पर चढ़े हुए थे ग्रौर कुछ घोड़ों की लगाम पकड़े खड़े थे। उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार थे। किसी के पास भाला, किसी के पास फर्सा, किसी के पास तीर-कमान ग्रौर कोई हल में चलने वाले घोड़े पर ही चढ़ा हुन्ना था। हलवाले घोड़े ग्रभी भी हल की धूल से सने हुए थे। यह लोग ठेठ देहात के थे। ग्रौर ग्रच्छे योढा सर डेनियल के. साथ मैदान में लड़ रहे थे।

"हमें बहुत विलम्ब नहीं हुआ है, हालीवुड के धर्म-चिह्न की विजय हो। सर डेनियल इस शक्ति को देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे।" पादरी ने अन्दर-ही अन्दर आदिमयों की गराना करते हुए कहा।

"देखो उधर कौन गया। अगर तुम सचमुच के आदमी हो तो ठहर जास्रो।" बैनेट ऊँची आवाज में चिल्लाया।

एक आदमी चर्च के सहन में से खिसक रहा था। इस आवाज को सुनकर भी उसने खिपने का प्रयत्न करने की अपेक्षा जंगल की और भाग खड़ा होना ही उचित समभा। द्वार पर खड़े लोग जिन्हें इस अजनबी की उपस्थिति का बिलकुल भी पता नहीं था, एकदम जाग पड़े और विचलित हो उठे। जो नीचे खड़े थे, उन्होंने रकाब में पैर डाल दिये और जो चढ़े हुए थे वह उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें पित्रत्र भूमि का चक्कर काटकर पीछे ग्राना था, इससे यह प्रतीत होता था कि उनका शिकार हाथ से निकल जाएगा। हैच जो बड़ी ऊँची ग्रवाज में कसमें खा रहा था ग्रपने घोड़े पर मवार होकर ज्यों ही उसे दौड़ाने लगा त्यों ही वह बिगड़ खड़ा हुग्रा और इस तरह दुलित्याँ उछालने लगा कि हैच धूल चाटने लगा। हालाँकि वह फौरन ही सँभल गया भौर लगाम उसके हाथ में ग्रा गई लेकिन समय काफ़ी निकल गया था ग्रौर—भगोड़े ने काफ़ी दूरी पार कर ली थी। और उसे गिरफ़्तार कर लेने की ग्रव कोई ग्राशा शेष न रह गई थी।

इन सबमें सबसे बुद्धिमान डिक शैल्टन था। भगोड़े के पीछे व्यर्थ की दौड़ लगाने की भ्रपेक्षा उसने भ्रपनी कमान चढ़ा ली थी भ्रौर वह हैच से पूछ रहा था कि क्या वह उसपर निशाना लगाए।

"तीर चलाम्रो, जल्दी चलाम्रो।" पादरी खूनी की-सी म्रावाज् में चिल्लाया।

"उसे निशाने पर बैठा लो, मास्टर डिक !" बैनेट ने कहा, "पक्के सेब की सरह से ऊपर से जमीन पर गिरा दो।"

वह भगोड़ा अपनी सुरक्षा की जगह से केवल कुछ छलांग इघर था। लेकिन चरागाह का यह अन्तिम छोर बहुत ऊँची चढ़ाई के बाद पहाड़ी के ऊपर पहुँचता था और वह आदमी अब अपेक्षाकृत सुस्ती से दौड़ने लगा था। हालाँकि संध्या का धुँधलका छाया हुआ था और भागने वाला सीधा नहीं दौड़ रहा था किन्तु डिक का निशाना इन असुविधाओं को कुछ भी गिनता न था, पर फिर भी निशाना मुश्किल तो था ही। जैसे ही उसने कमान चढ़ाई उसके हृदय में भगोड़े पर दया आ गई और साथ ही यह संदेह भी पैदा हो गया कि उसका निशाना अवश्य चूक जाएगा। उसके अन्तर में एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ।

श्रादमी के ठोकर लगी श्रौर वह गिर पड़ा। हैच श्रौर उसका पीछा करने वालों ने बड़े जोर की हर्ष व्वनि की, लेकिन वह उछल सकने से पहिले ही अपनी श्रावाज का परिमारण श्रांक रहे थे। श्रादमी बड़े श्राहिस्ते से गिरा था श्रौर बड़े श्राहिस्ते से ही वह उठ खड़ा हुश्रा। वह पीछे घूमा श्रौर उसने श्रपनीं टोपी हवा में श्रमाई श्रौर श्रगले ही क्षरण वह घोर जंगल में खो गया। "भगवान करे उसे प्लेग मारे ।"बैनेट चिल्लाया, "उसके पाँव चोरों के हैं। सन्त बैनवरी की कसम, किस तरह दौड़ता है लेकिन मास्टर शैल्टन, तुमने उसे छोड़ दिया। उसने तुम्हारे अन्तर्द्धन्द्व का लाभ उठा लिया। मैं उससे हसद नहीं रखता।"

"नहीं, लेकिन चर्च में वह क्या लेने आया था।" सर श्रोलीवर ने पूछा, "मुफे डर है कि चर्च में भी कोई आपत्ति खड़ी की गई होगी। विलप्सवी, भले आदमी, घोड़े से नीचे उतर आश्रो और श्रच्छी तरह से कब्रगाह में देख-भाव करो।"

क्लिप्सवी थोड़ी ही दूर गया था कि वह एक काग्रज लेकर लौट म्राया। "यह लेख चर्च के द्वार पर पिन किया हुम्रा था।" उसने पर्चा पावरी के हाथ में देते हुए कहा, "मुक्ते तो भ्रौर कुछ मिला नहीं, पादरी साहव!"

"म्राज में चर्च के अधिकारों की बात कहता हूँ", सर श्रोलीवर चिल्लाया। "इससे एक धर्म-स्थानकी पिवत्रता नष्ट होती है। सम्राट् की प्रसन्नताके लिए अथवा अपनी जागीर के स्वामी के लिए भी कोई चर्च के द्वार पर इस तरह काराज चिपका जाय! नहीं, इससे गिर्जा अपवित्र होता है और लोगों को इससे भी कम अपराधों पर जीवित जला दिये जाने की सजाएँ मिली हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है। रोशनी तेजी के साथ धीमी पड़ रही हैं। गुड मास्टर रिचर्ड, तुम्हारी आँखें अभी जवान हैं—जरा पढ़कर बताओ तो—इसमें क्या लिखा है?"

डिक शैल्टन ने कागज अपने हाथ में ले लिया और उसे जोर-जोर से पढ़ने लगा। वह सब कुछ बड़े ही भौडे छन्द में लिखा था। शब्द बहुत ही अशुद्ध थे और लिखावट बहुत ही भद्दी थी। जो कुछ वह था उसका सारांश यह था:

"भेरी पेटी में चार काले तीर हैं, जन चार गुमों के प्रतिशोध के लिये जो मैंने सहे हैं, चार जन बदमाश लोगों के लिए, जिन्होंने मुभे समय-समय पर सताया है,

एक छूट चुका है और एक जल्द छूटेगा, बूढ़ा एपिलयार्ड मर चुका है, एक मास्टर वैनेट हैच के लिए जिसने लाल पत्थर, दीवारें और छप्पर सभी कुछ जलाए,

एक सर ग्रोलीवर ग्रोट्स के लिए, जिसने सर हैरी शैल्टन का गला काटा था,

सर डेनियल आपके हिस्से में चौथा आएगा, इससे हम लोगों का अच्छा मनोरंजन होगा,

तुममें से प्रत्येक को ग्रपना हिस्सा मिलेगा, एक काला तीर, एक काले दिल में, नुम ग्रपने घुटनों पर गिरकर ईश्वर से प्रार्थना कर लो, नुम मृतक चोर हो, निश्चय ही ग्रौर बस,

> जॉन एमेण्ड म्राल ग्रीनवुड का निवासी ग्रीर उसके साथी।

पुनश्च : हमारे पास श्रौर भी तीर हैं श्रौर उनका प्रयोग तुम्हारे श्रनुयायियों पर किया जायगा।

"ग्रब तो दान-दक्षिगा करने का दिन आ गया समफो।" सर प्रोलीवर बेदना के स्वर में बोले, "दोस्तो! यह दुनिया बड़ी नीच है। और उत्तरोंत्तर यहाँ अनाचार बढ़ता जाता है। मैं हालीवुड के क्रास पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मेरा उस दिवंगत नाइट की मृत्यु से क्रिया अथवा उद्देश्य किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं तो एक शिशु के समान निर्देष हूँ। और उन्होंने एक ग़लती और की है। उसका गला भी नहीं काटा गया था, क्योंकि अब उसके प्रमागा मौजूद हैं।"

''इस सबकी आवश्यकता नहीं है, पादरी महोदय'' बैनेट ने कहा, ''यह प्रलाप अत्यन्त अप्रासंगिक है।''

"नहीं, मास्टर बैनेट, ऐसा नहीं है। तुम अपनी हैसियत का ख्याल रखो कुपा करके", पादरी ने उत्तर दिया, "मैं अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर दूँगा; मैं किसी प्रकार भी गलतफहमी के लिए अपने प्राणों से हाथ न घोऊँगा। मैं सभी लोगों को साक्षी रखकर कहता हूँ कि मेरा दामन इस मामले से बिलकुल साफ़ है, मैं तो उस समय मोट हाउस में भी नहीं था। मुफ्ते तो १ बजे ही कहीं कोई मुचना लेकर भेज दिया गया था।"

"सर ग्रोलीवर," हैच ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "चूँ कि ग्राप यह उपदेश बन्द नहीं करेंगे, इसलिए मैं दूसरा उपाय उसे बन्द करने का करता हूँ। गोफे,

त्रही तो बजाग्रो।"

भीर ज्योंही नुरही बजाई जाने लगी, वह स्तम्भित पादरी की श्रोर श्राया भीर कोई बात बड़े जोर से उसके कान में कह गया।

डिक जैल्टन ने पादरी की आँखों को अपनी ओर एक अजीब अन्दाज में घूमते हुए देखा। शैल्टन के लिए बेचैनी का कारए। था क्योंकि सर हैरी जैल्टन उसका ही अपना पिता था। लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला और उमकी मख-मद्रा निर्विकार बनी रही।

हैच और सर स्रोतीवर काफ़ी देर तक इस बदली हुई स्थिति पर बात करने रहे। उन्होंने दस आदमी किले की रक्षा के लिए और दस आदमी पादरी को जंगल के पार पहुँचाने के लिए भी नियुक्त कर दिए। इसी बीच चूँकि बैनेट को पीछे ही रह जाना था इसलिए क्रमुक की कमान डिक शैल्टन के सुपुर्द कर दी गई। वास्तव में सैनिकों के चुनाव में कोई संजीदगी नहीं प्रयोग की गई थी। वह सभी श्रादमी सुस्त, कामचीर श्रीर युद्धकला में निहायत निकम्मे थे. जबकि डिक न केवल लोकप्रिय था वरन वह अपनी आयू से भी अधिक परिपक्त था और अपनी जिम्मेदारी समभता था। हालाँकि उसका सारा यौवन उस ऊबड़-खाबड़ देहात में बीता था लेकिन सर श्रोलीवर श्रौर हैच से उसे पढ़ते-लिखने की शिक्षा मिल चुकी थी। उसने ग्रस्त्र-शस्त्र संचालन ग्रौर कमान करने में भी काफ़ी सामर्थ्य प्रदर्शित किया था। बैनेट का व्यवहार उसके प्रति सदैव ही कृपान्तापूर्ण रहा था। बैनेट उस किस्म के लोगों में से था जो कन के समान अपने शत्रुओं के लिए बेरहम था, लेकिन अपने मित्रों, साथियों के लिए वह अत्यन्त ईमानदार और उदार था। जिस समय सर श्रोलीवर तेजी के साथ भ्रपने मालिक सर डेनियल बैकले को भ्रन्त समय में घटने वाली घटनाम्रों का ब्यौरा लिखने लगे तो इसी बीच हैच, हिक शैल्टन का उत्साह बढाने भौर उसके मुहिम पर उसके लिए शुभ कामना करने चला श्राया।

"तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना है, मास्टर शैल्टन" उसने कहा, "पूल पर से घूमकर जाना है। किसी बहुत विश्वासी खादमी को अपने से ५० कदम आगे रखना ताकि ग्रापत्ति के समय सर-सन्धान करने का ग्रवसर तो मिल जाय। जब तक जङ्गल के पार न हो जाग्रो, जरा सम्भलकर जाना । श्रगर बदमाश तुम पर श्राक्रमरा करें तो घोड़े को श्रागे की तरफ़ एड लगा देना। रुकने से कुछ न वनेगा श्रीर हमेशा सबसे आगे रहना। मुङ्कर मेरी तरफ़ नहीं देखना। तुम अपनी जिन्दगी को प्यार करते हो। टन्सटाल में अब कोई सहायता मिलं नहीं सकती श्रीर श्रब चूँकि तुम राजाग्रों से सम्बन्धित युद्ध के लिए कूच कर रहे हो, श्रीर मैं यहाँ सङ्कट का सामना करने के लिए पीछे रह गया हूँ श्रीर सन्तों की कृपा बनी रहे, न जाने हम फिर कभी एक दूसरे से मिल भी पायेंगे अथवा नहीं। मैं तुम्हें एक अन्तिम सलाह देता हैं, सर डेनियल पर निगाह रखना; वह तनिक भी विश्वसनीय नहीं है। इस काले पूजारी में भी विश्वास न करना। वह स्वयं इतना बुरा श्रादमी नहीं है, वरन दूसरों के हाथ की कठपूतली है श्रीर सर डेनियल के हाथ की बन्दक है। जहाँ कहीं जाग्री, ग्रपनी लार्डिशप हासिल करना, पक्के और शक्तिशाली दोस्त बनाना । इन बातों पर सदैव ही ध्यान रखना श्रीर श्रपने बैनेट को सदैव याद ऱखना। उससे भी श्रिधक गुंडे लोग जमीन पर चलते-फिरते हैं। सो ग्रब कूच करो - भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करें !"

''ग्रौर देवता सदैव तुम्हारा साथ दें बैनेट!'' डिक ने कृतज्ञता प्रकट की, ''तुमने सदैव ही मुक्त अनुगत पर कृपा की है। मैं सदैव यही कहुँगा।''

"ग्रीर ग्रगर यह एमेण्ड ग्राल (सबकी ग्रक्ल दुरुस्त करने वाला) मेरे सीने में —हो सकता है —ग्रपना तीर घुसेड़ने में सफल हो गया तो तुम एक सुनहरा निशान उसके चारों ग्रोर लगा देना। हो सकता है तुम मेरी ग्रात्मा की शान्ति के लिए एक पौण्ड खर्च कर सको।" हैच ने थोड़ी उद्धिग्नता से कहा।

"तुम अपनी वसीयत के रूप में उसे पाश्रोगे, बैनेट !" डिक ने उत्तर दिया "लेकिन ऐसी अग्रुभ बातें क्यों करते हो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे।"

"सन्त ऐसा ही करें मास्टर शैल्टन" दूसरे ने उत्तर दिया। "लेकिन अब सर ग्रोलीवर ग्रा रहे हैं। जितना उसका कलम तेज है, उतनी ही उसकी कमान तेज है। ग्रगर कहीं शस्त्रों को उसने ग्रपना प्रिय बनाया होता तो वह बहुत वड़ा योद्धा सावित होता।"

सर श्रोलीवर ने आक्र मुहरबन्द लिफाफा उसे दे दिया। इस पत्र के ऊपर लिखा हुया था: 'मेरे श्रत्यन्त पूजनीय स्वामी सर डेनियल जैकले नाइट की सेवा में श्रत्यन्त शीधता से प्रेषित।'

श्रीर डिक ने श्रन्तिम विदा-शब्द कहे। श्रीर वह पत्र श्रपनी जाकेट की जेव में रख लिया। श्रीर पश्चिम की तरफ़ गाँव की श्रीर उसने श्रपना घोड़ा वड़ा दिया।

सर डेनियल ग्रौर उनके सैनिक उस दिन कैटले पर मोर्चा जमाए हुए थे, चारों ग्रोर सतर्क पहरा था भीर गश्त लग रहा था। लेकिन टन्सद्मल का यह योद्धा ऐसा था कि ऐसे कठिन समय में भी उसकी वसूली बराबर जारी थीं। ग्रीर ग्रब जब कि वह ग्रपने जीवन के निर्णायक क्षराों से गुजर रहा था--जिनकी सफलता ग्रथवा ग्रसफलता पर उमका विध्वंस ग्रथवा निर्माण पूर्ण रूप से निर्भर था-वह आधी रात के समय उठ गया था और गरीब पडोसियों से पैना ऐंठ रहा था। वह उन लोगों में से था जो विवादास्पद विरासत पर बड़ी होशियारी से हाथ साफ़ करते हैं। उसका तरीका यह था कि जिसके सम्पत्ति के मालिक होने की लेशमात्र भी सम्भावना न होती उसी को कुछ क्पये देकर वह उस विरासत को खरीद लेता ग्रीर तब उन लाडों के सम्बन्धों के बल पर, जो राजा के चारों ग्रोर रहते थे, उस माल की ग्रपने लिए प्राप्त कर लेता। लेकिन श्रगर यह रास्ता भी बहुत पेचीदा समक्ता जाता तो वह श्रपने शस्त्र के बल पर किब्जा कर लेता ग्रीर तब ग्रपने प्रभाव ग्रीर सर ग्रोलीवर के कानूनी पाण्डित्य से सारे मामले को सूलका लेता। कैटले एक ऐसा ही स्थान था जो अभी-अभी उसके हाथ में ग्राया था। ग्रभी काश्तकारों की ग्रीर से उसका विरोध हो रहा था, और इस असन्तोष को दबाने के लिए ही उसने अपनी सेनाओं का कूच उस भीर कर दिया था।

दो बजे के लगभग वह एक सराय में बैठा हुआ था। आतिशदान में आँच धधक रही थी। कैठले के दलदली प्रदेश में सर्दी बहुत थी। उसकी कोहनी के पास ही मसालेदार पेय की एक बड़ी सुराही रखी हुई थी। उसने अपना शिर-स्त्रामा उतार कर रख दिया था और उसका गंजा सिर चमचम चमक रहा था। उसने अपना पतला नकाब पास के लाल रंग के लबादे में लपेटकर रख दिया था। कमरे के नीचे वाले भाग पर उसके दस-बारह ग्रादमी संतरी के रूप में खड़े थे ग्रथवा बैंचों पर बैठे ऊँघ रहे थे। उसके निकट ही एक छोकरा फर्क पर सोया पड़ा था—जो ग्रधिक से ग्रधिक तेरह-चौदह वर्ष का होगा। उस दिन की वसूली का पात्र उसके मामने खड़ा था।

"श्रव ठीक-ठीक बोल दो, मेरे मेजबान !" सर डेनियल ने कहा, "मेरी श्राज्ञा का पालन करो और में सदैव तुम्हारे साथ ग्रच्छा सलूक करूँगा। मुर्फ गाँवों का मुखिया बनाने के लिए भी ग्रभी ग्रादमी चुनने हैं ग्रौर एक कान्स्टेबिल भी हर गाँव में नियुक्त करना है। ग्रच्छी तरह से सोच-समक्त लो। ग्रगर दूसरे ग्रादमी इन स्थानों पर नियुक्त हो गये तो तुम्हें केवल पछताना ही नहीं पड़ेगा, वरन् बड़ी हानि भी तुम्हें हो सकती है। क्योंकि जिन्होंने वालसिंघम को लगान दे दिया है, मैं उनसे भी दो-दो हाथ बाद में करूँगा ग्रौर ग्राप भी उन्हीं में से एक बन जाएँगे—मेरे मेजबान।"

"हे भद्र योद्धा" मेजबान ने कहा, "मैं हाली बुड के क्रास पर कसम खाकर कह सकता हूँ कि वालिस घम ने जबर्दस्ती ही लगान मुभसे वसूल किया है। नहीं, मेरे वलवान योद्धा, मैं गुण्डे वालिस घमों को प्रेम नहीं करता। वह तो चोरों की तरह विपन्न थे, मेरे वहादुर योद्धा! मुभ्से तो आप जैसा ही महान स्वामी चाहिए। मुभ्से मेरे पड़ोसियों के बीच में जाकर पूछें, मैं तो हमेशा ही क्रैकले का पक्ष लेता रहा हूँ।"

"हो सकता है! तो तुम दोबारा लगान दे देना।" सर डेनियल ने खुश्क-से स्वर में कहा।

मराय के मालिक के चेहरे पर घबराहट थी और वह खीसे निपोरने लगा था, लेकिन उन अनिश्चित दिनों में किसी भी किसान पर कैसी भी मुसीबत का हट पड़ना बहुन सम्भव था और शायद इतने सस्ते में समभौता करके ही वह काफ़ी प्रसन्न था।

"थ्रब तुम सैल्डन ! जल्दी सामने लाओ दूसरा आदमी।" नाइट चिल्लाया। और उसके सेवकों में से एक किसी गरीब और मोमबत्ती के समान पीले आदमी को सामने ले आया। वह आदमी दलदली बुखार से मृत बना हुआ था।

"हजूरे अनवर।" सर डेनियल ने कहा, "आपका नाम ?"

"मेरा नाम जानकर आप क्या प्रसन्न होंगे मालिक ?" आदमी ने उत्तर

दिया, ''मेरा नाम कोन्डाल हैं! शोरबी का कोन्डाल। ग्रापके ही रहम का मोहताज हूँ मालिक!''

"तुम्हारे बारे में तो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है!" नाइट ने उत्तर दिया।
"तुम्हारा पेशा ही दगाबाजी का है। तुम इलाके को गिरवी रखते हो और तुम्हारे
सिर पर अनेक खूनों की सुर्खी है। तुम्हारी इतनी जुर्रत किस तरह हुई है।
लेकिन मैं तुम्हें जमीन दिखा दूँगा।"

"माननीय श्रौर मेरे श्रद्धास्पद मालिक !" आदमी गिड्गिड्ग्या, "कुछ उलटा-सीधा आपके कानों में किसी ने डाल दिया है। मैं तो मामूली-सा आदमी हैं ग्रौर किसी को मेरी जात से कभी भी कोई हानि नहीं पहुँची।"

"छोटे पादरी ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी रिपोर्ट दी है।" नाइट ने कहा, "उसने कहा है कि शोरबी के उस टिन्डाल को पकड़ कर मेरे पास लाना।"

"कोन्डाल, मेरे श्रच्छे मालिक कोन्डाल ! मेरा नाम कोन्डाल है।" उस श्रभागे ने कहा।

"कोन्डाल या टिन्डाल, सब एक ही तो बात है।" सर डेनियल ने थोड़ा ठण्डा पड़ते हुए उत्तर दिया। "क्योंकि तुम मेरे सामने मौजूद हो और मैं यह कह सकता हूँ कि तुम अवश्य ही बदमाश आदमी हो। अगर तुम्हें अपनी गर्दन वचानी है तो जल्दी से बीस पौण्ड का रुक्क़ा लिख डालो।"

"वीस पौण्ड का रुक्क़ा मेरे मालिक ?" कोन्डाल चिल्लाया, "मैं तो पागल-पन से घिर गया हूँ, मेरी सारी पूँजी भी ७० शिलिंग से एक कौड़ी अधिक न होगी।"

''कोन्डाल या टिन्डाल !'' सर डेनियल ने बड़बड़ाते हुए कहा, ''मैं अपनी हानि और लाभ का स्वयं जिम्मेदार हूँ। और जब मैं अपनी कौड़ी-कौड़ी वसूल कर लूँगा तो मुक्ते तुम एक कृपालु मालिक के रूप में पाओंगे और तब मैं तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर दूँगा।''

"मुभे दुःख है मेरे मालिक, यह नहीं हो सकता । मुभे लिखना-पढ़ना नहीं श्राता ।" कोन्डाल ने कहा ।

"बहुत बेहतर!" नाइट ने उत्तर दिया, "इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरा इरादा यह है कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाए। सैल्डन, इस भक्की टिन्डाल को ले जाग्रो, ग्रौर जंगल में किसी पेड़ पर जरा कोमलता से इसकी गर्दन में रस्सी बाँधकर इसे टाँग देना, ताकि मैं इसे लटकता हुआ देख सकूँ। अच्छा, अलिवदा मास्टर कोन्डाल, मेरे प्यारे टिन्डाल ! अब आपका पैगाम स्वर्ग से श्रा गया है। यही तुम्हारा इलाज है।"

"नहीं-नहीं मेरे क्रपालु प्रभु !" कोत्खाल ने बलपूर्वक अपने चेहरे पर हास्य लाते हुए कहा, "आप कितने शक्तिशाली हैं। न्याय आपको अच्छी तरह शोभा देता है। मैं किसी न किसी प्रकार आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।"

"मित्र !" सर डेनियल ने कहा, "श्रव तो तुम्हें वालीस लिखने पड़ेंगे, श्रव दफ़ा होश्रो। सत्तर शिलिंग की जिन्दगी विताने वालों की श्रपेक्षा तुम श्रिक चालाक हो। सैंल्डन, इससे श्रच्छी तरह यह रुक्क़ा लिखवा लेना श्रौर गवाहों के हस्ताक्षर वगैरह भी करवा लेना।"

सर डेनियल एक बहुत ही खुशमिजाज नाइट था—इतना कि उसके मुकाबले इंग्लैंड का एक भी नाइट इस गुरा में ठहर नहीं सकता था। उसने मद्य का पात्र अपने मुँह में उड़ेल लिया और मुस्कराता हुआ पीठ के बल लेट गया।

इसी बीच फर्श पर पड़ा सोता हुमा लड़का हिला भ्रौर तत्काल उठकर वैद्य गया श्रौर घबराहट में इधर-उधर देखने लगा।

"इधर !" सर डेनियल ने कहा और वह ज्योंही उसके आदेश का पालन करता हुआ उठने लगा, वह फिर पीछे की ओर मुक गया और अट्टहास करने लगा। "ईसु के कास की कसम, कितना तगड़ा छोकरा है।"

खोकरा क्रोध से लाल हो गया और अपनी काली आँखों से उसने घृणा की एक नजर उसकी ओर फेंकी। छोकरे के उठ खड़ा होने पर, उसकी आयु का अनुमान लगाना और भी दुष्कर हो गया था। उसके मुख की भावनाएँ आयु ने कुछ अधिक परिपक्व प्रतीत होती थीं लेकिन उसका गात शिशु के समान कोमल था। शरीर और हिड्डयों में वह इकहरा था और बनावट भी उसकी कुछ भद्दी-सी थी।

"श्रापने मुभे बुलाया है, सर डेनियल" उसने कहा, "क्या मेरे दुर्भाग्य पर हँसने के लिए ?"

"नहीं, तुम भी हँसो !" नाइट ने कहा, "मैं तुमसे विनती करता हूं मेरे दोस्त, कि तुम भी हँसो । श्रौर तुम श्रपने श्रीप ही देख लोगे कि तुम सबसे ग्रधिक हँस सकते हो।"

"ग्रच्छी बात है," लड़के ने तड़कते हुए कहा, "तुम इसका जवाब भी दोगे, जब ग्रौर दूसरी चीजों का जवाब तुम्हें देना होगा। हँसो, कम से कम जब तक तुम्हें सुविधा है तब तक हँसो !"

"नहीं, मेरे भाई।" सर डेनियल ने इस वार हादिकतापूर्वंक कहा, "यह न सोचो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ। जैसे अपने रक्त-सम्बन्धियों से लोग हँसते-बोलते हैं, बस बैसा ही मैं तुमसे करता हूँ। मैं कम से कम एक हज़ार पौण्ड से तुम्हारी शादी करूँगा, और तुम्हारी प्रतिप्ठा करूँगा। इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। परन्तु अब से आगे मैं तुम्हारा आदर करूँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम शीमती शैंत्टन बनोगी, नहीं, लेडी शैंत्टन। ईमान से कहता हूँ कि लड़का बड़ा वहादुर है, टट्, कहो कि तुम हँसी का बुरा नहीं मानोगी। निश्छल हास्य से मन की उदासी दूर भागती है। वे लोग जो फेफड़ा भर कर हँसते हैं, गुण्डे नहीं होते, मेरे वाचा जॉन। मेरे अच्छे मेजबान, मेरे चाचाजॉन मास्टर जॉन के लिए भं।जन परोस दो; बैठ जाश्रो, मेरे प्यारे, और खाओ।"

"नहीं," मास्टर जॉन ने कहा, "मैं रोटी का टुकड़ा भी न तोड़ ूँगा। क्योंकि तुम मुभसे इस पाप को करने की बात कहते हो। मैं ग्रपनी आत्मा के हित में उपवास रखूँगा, लेकिन मेरे श्रच्छे मेजबान, मैं तुम्हारी शिष्टता के लिए कृतज्ञ हुँ, मुभे केवल पानी का प्याला दे दो।"

"तुम्हें अपनी मर्जी से सब कुछ करने का श्रिवकार होगा।" नाइट ने ऊँची श्रावाज में कहा, "मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करूँगा, श्रव तो तुम संतुष्ट होकर खा लो।"

लेकिन छोकरा जिद्द पकड़ गया था। उसने पानी का प्याला पिया और अपना जबादा अच्छी तरह ढाँपकर वह एक कोने में जाकर बैठ गया और मुँह लटका लिया।

एक-दो घण्टे बाद सारा गाँव म्रान्दोलित हो उठा । सन्तरियों की चुनौतियाँ सुन पड़ने लगीं भौर शस्त्रों तथा घोड़ों के टापों के बजने की म्रावाज चारों भ्रोर छा गई । भौर तब एक दुकड़ी सराय के दरवाजे की म्रोर बढ़ म्राई । मौर रिचर्ड घौल्टन, जो कीचड़ से बुरी तरह सना था, ड्योढ़ी पर पहुँच गया था।

"ग्रापका मंगल हो, सर डेनियल," उसने कहा।

"योह, डिक शैल्टन !'' नाइट चल्लाया ग्रौर डिक के नाम का उच्चारए। होते ही दूसरा छोकरा ग्रकस्मात् उत्सुकता से उधर देखने लगा, "बैनेट हैच को क्या हुन्या ?"

'श्राप कृपा करके सर डेनियल, इस पैकेट को श्रंगीकार करें जो सर श्रोलीवर ने दिया है। इसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया है।'' रिचर्ड ने उत्तर दिया। ''श्रोर श्रागे निवेदन है कि श्रव राईसिंघम की श्रोर कूच बोल दें। इधर श्राते हुए रास्ते में हमें एक हलकारा मिला था, जो बड़ी तेजी से पत्र लिए जा रहा था—उसकी खबर के मुताबिक राईसिंघम के लार्ड की हालत श्राजकल खराब है श्रीर उन्हें श्रापकी सहायता की श्रत्यन्त श्राबश्यकता है।''

"क्या कहा तुमने, हालत खराब है ?" नाइट ने उत्तर दिया, "नहीं, तो हम बैठकर तेजी में विचार करेंगे, प्यारे रिचर्ड । इस ग्रभागे इंगलैंड में जिन्दगी का जो दस्तूर है, उसके मुताबिक जो विचारपूर्वक कदम रखता है, उसका कदम हीं कामयाबी की ग्रोर बढ़ता है । विलम्ब से, लोगों का कहना है, कि संकट सिर पर ग्राता है लेकिन विलम्ब ही ग्रादमी को मुक्ति देता है; यह याद रखना डिक । लेकिन मुभे देखने तो दो, तुम कैंसे जानवर हाँक लाए हो । सैल्डन, यहाँ द्वार पर मतर्क रहना।"

श्रीर सर डेनियल गाँव की श्रोर चल खड़े हुए। लाल मशाल की रोशनी में उन्होंने श्रपनी सेना का निरीक्षण किया। वह एक बदनाम पड़ोसी श्रीर श्रप्रिय मालिक था, लेकिन एक सेनानायक के रूप में वह उन सबका चहेता था, जो उमकी कमान में लड़ते थे। उसका श्राक्रमण, दुर्दमनीय साहस, सैनिकों की सुवि- धाश्रों की पूरी तरह निता करना — कुछ ऐसे गुण थे कि वह एक श्रत्यन्त लोक- प्रिय मेनानायक था।

"नहीं, मैं ईसु के कास की कसम खाकर कहता हूँ" वह चिल्लाया, "यह कुत्ते पकड़ लाए ही तुम ! कुछ तो इतने कुबड़े हैं कि जैसे कमान हो और कुछ इतने दुवले कि भाला भी इनसे अधिक मोटा है। दोस्तो ! तुम्हें युद्ध के सबसे अगले मोर्चे पर लड़ना है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ दोस्तो ! जरा उस चितकबरे घोड़े पर चढ़े हुए खलनायक की तो देखो। दो साल का मेमना अगर सूअर पर चढ़ बैठे तो उसका ठाठ इससे अधिक सिपाहियाना मालूम देगा। आह, क्लिप्सबी, तुम भी हो, पुराने चूहे। तुम ऐसे आदमी हो, जिसे छोने में भी मेरा हृदय

म्रानिन्दत होगा । तुम्हारी वर्दी पर बुल्स-श्राई ( निशाना साधने का निशाना ) बनाकर सबसे म्रगले मोर्चे पर भेजा जाएगा । ताकि तीरंदाजी के भ्रम्यास के लिए तुम काम ग्रा सको । महापुरुष, तुम मुक्ते रास्ता दिखाग्रोगे ?''

"मैं स्रापको कोई रास्ता दिखाऊँगा सर डेनियल, केवल पक्ष-परिवर्तन के रास्ते को छोड़कर।" क्लिप्सबी ने हढ़ता से कहा।

सर डेनियल ने जोर का अट्टहास किया।

"वाह, क्या खूब कहा !" वह चिल्लाया, "तुम्हारी जबान में बड़ी चतुराई है। मैं तुम्हें इस उक्ति के लिए क्षमा करता हूँ। सैल्डन, इनके खाने-पीने का प्रबन्ध करो, आदमी और जानवर सबके लिए।"

नाइट पुनः सराय में वायस आ गया।

"अब दोस्त डिक," उसने कहा, "बहुत अच्छी शराब है और सूअर का नमकीन गोश्त । तुम खाओ, इतने में मैं पढ़ता हूँ।"

सर डेनियल ने पैकेट खोला और उसकी पेशानी पर स्याही बढ़ती गई। जब वह पढ़ चुका तो विचारमग्न-सा बैठ गया। तब उसने उत्सुकतापूर्वक अपने (पालित पुत्र) की श्रोर देखा।

"डिक, तुमने यह दो कौड़ी की कविता देखी है ?" उसने कहा। छोकरे ने 'हाँ' में उत्तर दिया।

"इसमें तुम्हारे पिता का नाम आता है।" नाइट ने अपना कथन जारी रखा, "और उस गरीब पादरी को किसी ने तुम्हारे पिता का हत्यारा टहराया है।"

"उसने बड़ी तत्परता के साथ इस आरोप का विरोध किया था," डिक ने उत्तर दिया।

"श्रच्छा उसने वैसा किया ?" नाइट जोर से चिल्लाया, "उसकी बात पर मत जाना । वह बहुत-सी व्यर्थ की बातें करता है। वह गौरव्या की तरह चटर-चटर करता रहता है। किसी दिन, जब मुक्ते श्रवकाश होगा, तो मैं तुम्हें श्रच्छी तरह से सारा मामला समका दूंगा । डकवर्थ नाम का एक श्रादमी था जिसे इस क़त्ल का अपराधी बताया जाता है। लेकिन उस समय संकट के दिन थे श्रौर किसी का भी इस तरह नाम लेना सरासर श्रन्याय की बात है।"

''लेकिन यह अत्ल इस मोट हाउस में ही हुआ था ?'' डिक ने साहस करके पूछा । उसका हृदय धड़कने लगा था । "मोट हाउस और हालीवुड के बीच में हुआ था।" सर डेनियल ने शान्ति के साथ उत्तर दिया किन्तु उसने कनिखयों से डिक की ओर देखा। स्वयं उसके मन में संदेह उभर आया था। "और ग्रब", सर डेनियल ने फिर कहा, "जल्दी से खाना ममाप्त कर डालो। तुम्हें मेरा एक संवाद लेकर ग्रभी टन्सटाल लौटना है।"

डिक का चेहरा उदास होकर लटक गया।

"मैं द्यापमे विनती करता हूँ सर डेनियल !" वह चिह्नाया, "इन खल-नायकों में से किसी को भेज दे थ्रौर मुक्ते समरक्षेत्र में जाने दें, मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं श्रव प्रहार करने में पूर्ण समर्थ हो चुका है।"

"मुफ्ते इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है", सर डेनियल ने लिखने बैठते हुए फहा, "लेकिन, इस युद्ध में कोई नामवरी नहीं मिल सकती डिक ! मैं यहाँ कैंटले में पड़ा हूँ और युद्ध के अन्तिम संवाद की प्रतीक्षा में हूँ और जो विजेता होगा उसी के साथ सवार होकर चल दूँगा। डिक, इसे कापुरुपता कहकर घिकारो मत। यह बुद्धिमत्ता है। इस खिन्न-भिन्न राज्य में विद्रोह सिर उठा रहा है और राजा का नाम और सुरक्षा इतनी जल्दी-जल्दी बदलते हैं कि कोई यह नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। लोग तकली की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं लेकिन मैं अपने विवेक के आसरे हाथ पर हाथ रखे शान में बैठा रहुँगा।"

जिस समय तरुण बैल्टन अपना भोजन करने में पूरी तरह तह्वीन था, उसने अपनी बाँह पर एक स्पर्श अनुभव किया और एक बहुत ही कोमल स्वर में फुसफुसाहट भी सुनी।

"किसी प्रकार का इशारा न करना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ।" उम आवाज ने कहा, "कृपा करके मुक्ते सीधा हालीवुड का सस्ता बता दो। मैं विनती करता हूँ, ग्रच्छे युवक, तुम एक विपत्तिग्रस्त ग्रात्मा का उद्धार करोगे और इस तरह मुक्ते मेरे गन्तव्य तक पहुँचा दोगे। मुक्ते ठीक-ठीक रास्ता बता दो।"

"हवा से चलने वाली चक्की की डगर पकड़ लेना,'' डिक ने उत्तर दिया, ''इस प्रकार तुम टिल-फैरी में पहुँच जाओगे। वहाँ पहुँचकर ग्रागे पूछ लेना।'' ग्रौर ग्रपना सिर घुमाए बिना ही वह फिर खाने पर टूट पड़ा। लेकिन कनिषयों से उसने उस छोकरे को ग्राहिस्ते से बाहर खिसकते हुए देख लिया ——जिसे लोग मास्टर जॉन पुकार रहे थे।

"वाह!" डिक ने सोचा, "वह तो मेरी ही तरह तरुए है। वह मुभे, ग्रच्छा युवक किस तरह पुकारता था, ग्रौर ग्रगर मुभे पता चल जाता तो उसे कुछ भी बताने से पहिले, मैं उसे सूली पर लटकते देखना ग्रधिक पसन्द करता। ग्रच्छी बात है, ग्रगर वह दलदल के रास्ते से गया तो मेरी पकड़ में ग्रा ही जाएगा। तब मैं उसके कान खींचूँगा।"

लगभग श्राध घण्टे वाद सर डेनियल ने डिक को चिट्ठी दे दी श्रीर उसे मोट हाउस के लिए विदा कर दिया। डिक के जाने के बाद लाई राईसिंघम की श्रोर से एक श्रीर हलकारा खबर लेकर बड़ी तेज़ी से श्रा पहुँचा।

"सर डेनियल !" हलकारे ने कहा, "आपके सम्मान को भयानक आघात पहुंचा है। श्राज पौ फटने से पूर्व ही फिर से लड़ाई छिड़ गई। हमने उनके दायें वाजू को उखाड़ दिया था। केवल मुख्य मोर्चे पर तुमुल संग्राम छिड़ा हुग्रा है। भ्रगर हमें भ्रापकी ताजा कुमुक मिले तो हम उन्हें नदी में चुसेड़ सकते हैं। श्रव श्रिक देर न करें, सर नाइट ! श्रव श्रीर विलम्ब श्रापके सम्मान को शोभा नहीं देता।"

"नहीं," नाइट ने गर्जना की, "मैं इसी समय कूच बोलता हूँ। सैल्डन, जल्दी से रराभेरी बजाग्रो। जनाब, मैं तुम्हारे साथ ही, कदम उठाता हूँ। ग्रभी दो घण्टे हुए होंगे, मेरी श्रौर ताजी कुमुक श्रा गई है। तुम क्या लोगे? एक सिपाही के लिए एड लगाना ही काफी श्रच्छा भोजन है, लेकिन इससे घोड़े का दम निकल जाता है। जवानो! फौरन धूमधाम से तैयार हो जाग्रो।"

स्रव तक प्रातःकाल के सुहावने समय में रणभेरी बज रही थी श्रीर सर डेनियल के आदमी चारों श्रीर से निकलकर सराय के बाहर जमा हो रहे थे। वह स्रपनी बाहों का तिकया बनाकर सोये थे और उनके घोड़े कसे खड़े थे। पाँच मिनट में लगभग सौ अस्त्र-शस्त्रों से सुसिंजित सुभट और तीरंदाज अनुशासनबद्ध कतार में खड़े हुए थे। मुख्य सेनानी सर डेनियल की नीली वर्दी में थे जो सबमें ग्रलग चमक रहे थे। जो सबसे श्रिषक सुसिंजिल थे, उन्होंने सर्वप्रथम कूच किया। और जब वह हिट्ट से ग्रोभल हो गए तो कल-चालक जर्जर दरता सम्मुख श्राया। सर डेनियल गर्व से ग्रपनी सेना को देख रहे थे।

"ग्रापके संकट के समय में ये छोकरे काम ग्रा सकते हैं।" उसने कहा, "ये बहुत सुन्दर जवान हैं, वास्तव में।" हलकारे ने उत्तर दिया। "बस मुफे केवल यही खेद है कि ग्राप लोगों ने कुछ समय पहिले कूच क्यों नहीं कर दिया।"

"जनाव," नाइट ने कहा, "ग्राप क्या चाहते हैं। एक दावत का ग्रारम्भ ग्रीर युद्ध का अन्त ही ग्रिधिक शानदार होते हैं; जनाव हलकारे महोदय!" ग्रीर उसने रकाव में पैर डाल दिया, "ग्रव क्या देखते हो," वह चिल्लाया, "ए, जोना, ईमान की कसम जोना किधर गई? ग्ररे मेजबान! वह छोकरी किधर गई?"

"छोकरी, सर डेनियल !" सराय वाले ने आश्चर्य प्रकट किया, "नहीं तो साहब, यहाँ तो किसी लडकी को नहीं देखा।"

"तो लड़का ही सही बूढ़े डोकरे!" नाइट चिल्लाया, "क्या तुम्हें दीका नहीं कि वह लड़की थी। उसने पानी मे अपना उपवास तोड़ा था। बदमाश, कहाँ है वह ?"

"ग्रोह, सन्त हम पर कृपा करें ! मास्टर जॉन जिसे ग्राप पुकारते थे।" सराय वाले ने कहा, "मैंने तो कुछ भी समभा नहीं। वह तो जा चुका है। मैंने उसे घण्टा भर हुग्रा, ग्रस्तवल में जाते हुए देखा था। वह एक भूरे घोड़े को कस रहा था।"

'श्राह, मैं ईसु के क्रांस की कसम खाता हूँ, उस लड़की की कीमत मेरे लिए पाँच सौ पौण्ड थी। इससे भी ज्यादा थी।'' सर डेनियल फिर चिल्लाया।

"सर नाइट," हलकारे ने कहा, "श्राप यहाँ जब कि केवल पाँच सौ पौण्ड के लिए गर्जना कर रहे हैं, दूसरी और इंगलैंण्ड का सिंहासन खोया और प्राप्त किया जा रहा है।"

"बहुत सुन्दर उक्ति है।" सर डेनियल ने उत्तर दिया, "सैल्डन, मेरे जवानों में से छै तीरंवाज ले लो और किसी भी तरह उस छोकरी को पकड़कर मेरे पास लाओ। जिस समय मैं लौटकर ब्राऊँ, मुक्ते वह मोट हाउस में प्राप्त होनी चाहिए, इसे श्रपनी खोपड़ी में अच्छी तरह समक्त रखना। श्रीर श्रव हलकारे महोदय, बस, हम कूच बोलते हैं।"

तब टुकड़ी बड़े अन्दाज से उछलने लगा और सैल्डन और छै धनुषधारी पीछे रह गए। कैटले की सड़क पर ग्रामीरण लोग उनकी ग्रोर ग्रांख फाड़कर देखने रह गए। मई मास की प्रातःकाल । लगभग छै बजे होंगे । इसी समय डिक ने अपने घर लौटने के लिए दलदल की और प्रस्थान किया । आकाश नीला था; खुश-गवार वायु तेजी के साथ बह रही थी और हवा से चलने वाली मस्तूल वायु में लहरा रही थी; सारी दलदल के ऊपर सरपत, हल्की लहरियों के मध्य इस तरह सफ़ेद मालूम देते थे, जैसे कि कोई शानदार फ़सल का खेत खड़ा हो । उसका पैर रातभर हालाँकि रकाब में ही रहा था, तो भी उसके हृदय और शरीर दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और वड़ी प्रसन्नना से सवार हुआ जा रहा था।

पगडंडी दलदल की ग्रोर नीचे ही नीचे मुड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि पीछे, पहाड़ी की चोटी पर चलने वाली चक्की ग्रौर सामने दूर टन्सटाल जंगल का ग्रन्तिम छोर दिखाई पड़ता था। रास्ते के दोनों किनारों पर मोथ श्रौर सरपत की घास लहरा रही थी, पोखरों में पानी हवा से कुलाँचें मार रहा था ग्रौर दलदल के हीरों के समान चमकदार क्षेत्र यात्री को ग्रपनी ग्रोर आर्किपत करते दीख पड़ रहे थे। रास्ता इस लम्बे दलदली क्षेत्र के ठीक बीच से जाता था। यह रास्ता बहुत प्राचीन था। रोमन सेना ने इसकी नींव डाली थी। सदियों के प्रयोग से यह सड़क बहुत नीचे खिसक गई थी ग्रौर कहीं-कहीं पर सैंकड़ों गज जमीन दलदल के शान्त जल के नीचे हुव गई थी।

कैंटले से लगभग एक मील चलने के बाद, डिक ने देखा कि मुख्य रास्ता इस तरह समाप्त हो गया है श्रीर सरपत श्रीर दूसरी दलदली घास दूर-दूर पर द्वीपों के समान इस तरह उगी हुई है कि दृष्टि को एकबारगी भी धोखा लग जाना सम्भव था। यह व्यवधान साधारण व्यवधानों से कुछ वड़ा था और यह ऐसा स्थान था जहाँ कोई भी अजनबी आपित्त में फॅस सकता था। डिक ने कुछ ऐसी छाया देखी जिसकी समानता उस छोकरे की आकृति से की जा सकती थी जिसे उसने कुछ देर पहिले उड़ता-उड़ता देखा था। उसने एक नजर पीछे चक्की पर डाली और एक नजर सामने टन्सटाल जंगल पर। पानी घोड़े के घुटनों से भी ऊपर था और वह पानी में उतने ही विश्वास से पुन: चलने लगा जैसे मुख्य सड़क पर चल रहा हो।

जब वह श्राधा रास्ता पार कर चुका श्रीर ख़ुश्क रास्ता थोड़ी ही दूर पर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देने लगा तो उसने अपने दाहिने बाजू पर छप-छप की श्रावाज सुनी श्रीर देखा कि एक भूरा घोड़ा पेट तक दलदल में फँसा पड़ा है श्रीर अभी तक प्राण्पण से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। ज्योंही घोड़े ने देखा कि उसके पड़ोस में भगवान ने कोई मदद भेजी है, तो वह बड़े दर्दनाक स्वर से हिनहिनाया; उसने अपनी पुतलियाँ, जो मौत के भय से संत्रस्त थीं—इथर भुमाई श्रीर एक बार फिर दलदल के पंजे से छुटकारा पाने के लिए पैर फंकने लगा। इस शक्तिशाली श्रान्दोलन से दलदल में काटने वाले जन्तु ऊपर हवा में उछल गए श्रीर हवा में मंडराने लगे।

"म्राह दुर्भाग्य! क्या वह बेचारा छोकरा समाप्त हो गया?" डिक ने सोचा, "घोड़ा तो है, वेशक कितना वहादुर भूरा जानवर है ! नहीं कामरेड, ग्रगर तुम इतनी ग्रात पुकार करते हो तो मैं ग्रवश्य ही तुम्हारे लिए वह सब कुछ करूँगा, जो सम्भव है । तुम इंच-इंच कर के डूबने की दारुगा यन्त्रगा ग्रब ग्रीर नहीं पाग्रोगे !"

उसने अपनी कमान सँभाली और एक बारा उसके सिर पर साथ लिया। डिक इस दया-कर्म के बाद अपने अन्तर में एक सन्तोष की भावना लिए अपने उस विपत्ति ग्रस्त पूर्व यात्री का विचार मन में करता हुआ धीरे-धीरे आगे बड़ने लगा।

"मुफे चाहिए था कि मैं उसे रास्ते के बारे में और भी बता देता।" डिक ने सोचा, "वह वेचारा डर के मारे दलदल में भटक गया।"

ग्रौर ज्योंही वह ऐसा सोच रहा था, उसे रास्ते के एक किनारे से अपने नाम की ग्रावाज ग्राई श्रौर ग्रपने कन्धे से घूमकर उसने देखा कि वही छोकरा घास में से अपना मुँह चमका रहा है।

"क्या तुम वहाँ हो" उसने घोड़े की बाग थामते हुए कहा, "तुम मेरे इतने निकट ही छिपे पड़े हो कि मैं तुम्हें बिना देखे ही छोड़कर चला जाता । तुम्हारा घोड़ा जो दलदल में डूबा पड़ा था—मैंने पार लगा दिया है । तुम भी वैसा ही करते अगर तुम एक दयालु सवार होते । अच्छा, श्रव अपने स्थान से वाहर निकल थात्रो । यहाँ श्रव तुम्हारे लिए कोई संकट नहीं है ।"

''नहीं, श्रच्छे लड़के, मेरे पास शस्त्र नहीं हैं श्रौर ग्रगर होते भी तो मुक्तमें उनके चलाने की सामर्थ्य कहाँ है।'' उसने बटिया पर खड़े होते हुए उत्तर दिया।

"तुम मुफ्ते लड़का क्यों पुकारते हो ?" डिक चिल्लाया, "तुम निश्चय ही मुफ्ते उम्र में बड़े नहीं हो।"

"गुड मास्टर शैल्टन," दूसरे ने कहा, "मैं तुमसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा विचार तुम्हारे चित्त को दुखाने का नहीं है। वरत् मैं तो उल्टे आपकी कुपा का पात्र हूँ क्योंकि मेरा रास्ता, मेरे कपड़े और मेरा घोड़ा सभी खो गए हैं। श्रुद्ध मेरे पास चढ़ने के लिए घोड़ा कहाँ से आएगा और मैं इस प्रकार मैंले-कुचैले कपड़ों में सबके सामने कैसे जाऊँगा।"

"ट ट्!" डिक चिल्लाया, "क्या तुम एक गोता खाकर ही घबरा उठे हो ? घाव का रक्त श्रथवा रास्ते की घूल ये तो श्रावमी के अलंकार होते हैं।"

"तब तो मैं उससे अधिक मामूली आदमी होना ही अधिक पसंद करता हूँ।" उस लड़के ने कहा, "मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब मुभे परामर्श दो कि मैं क्या करूँ। अगर मैं हालीवुड नहीं पहुँच सका तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा।"

"क्यों नहीं, मैं परामर्श से श्रधिक कुछ तुम्हें दूँगा। मेरा घोड़ा ले लो। मैं भागता हुआ चलूँगा, अगर मैं थक गया तो फिर बदल लेंगे। लेकिन इस प्रकार हम अधिक तेजी के साथ अपनी मंजिल तै कर सकेंगे।"

इस प्रकार दोनों तरुएों ने ग्रापस में सद्भावना प्रदिशत की । उस ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर वह जितना तेज चल सकते थे, चलने लगे । डिक का हाथ दूसरे के घुटने पर था ग्रौर वह उसका सहारा लेकर दौड़ रहा था ।

"तुम्हारा नाम क्या है ?" डिक ने पूछा।

"मुफे जॉन मैचम कह सकते हो।" दूसरे ने उत्तर दिया।

"तुम हालीबुड किस लिए जा रहे हो ?" डिक ने प्रश्न करना जारी रखा।

"मैं उस ग्रादमी से सुरक्षा पाने के लिए दूर भाग रहा हूँ।" दूसरे ने उत्तर दिया, "हालीवुड का ग्रच्छा सरदार ग़रीब लोगों का बहुत बड़ा मित्र है न ?"

"लेकिन तुम सर डेनियल के हाथों में किस तरह पड़ गए मास्टर मैचम।"

"और किस तरह ?" दूसरा चिल्लाया, "शक्ति के दुरुपयोग से। उसने बलपूर्वक मुभे मेरे घर से पकड़ा। मुभे ये घास-फूस जैसे वस्त्र पिहनने को मजबूर किया। आह, और मुभे इस कदर घोड़े पर चढ़ाया है कि थकान से मेरा दम निकल गया है। इतना चिढ़ाया है कि अपमान से मेरे आँसू निकल-निकल पड़े हैं। जब मेरे कुछ अभिभावक उसके पीछे दौड़े कि छुड़ा लें, तो उसने मुभे अपनी पीठ पीछे कसकर बैठा लिया ताकि सब निशाने मुभी पर बैठें। मेरा दाहिना पैर पूरी तरह रगस खा गया था। उसके बाद कई दिन तक मैं लंगड़ा कर ही चलता रहा। लेकिन कोई बात नहीं। एक न एक दिन आएगा जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समभेंगे!"

"क्या तुम दस्ती बन्द्रक लेकर चन्द्रमा पर निशाना लगाने की स्वाहिश रखते हो ?" डिक ने कहा, "वह एक महान योद्धा है और उसका प्रहार लोहे के समान कठोर होता है। अगर उसे यह अनुमान हो गया कि मेरी सहायता से तुम भागे हो, तो मुक्ते उसके कोप का भाजन होना पढ़ेगा !"

"म्राह, वेचारे लड़के," दूसरे ने उत्तर दिया, "तुम उसके पालित पुत्र हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसी तरह एक पालित पुत्र मुभे समभ लो। वह ऐसा ही कहता है। अन्यथा उसने मुभे विवाह के लिए खरीद लिया है। मैं ठीक-ठीक तो नहीं कह सकता, परन्तु कोई ऐसा ही तरीका वह मुभे तंग करने का सोचता होगा।"

"फिर तुमने मुक्ते लड़का कहा।" डिक ने टोका।

"तो फिर, मैं तुम्हें लड़की पुकारूँ, ग्रच्छे रिचर्ड ?" मैचम ने पूछा। "लड़की, हर्गिज नहीं।" डिक ने उत्तर दिया, "लड़कियों से मैं नफ़रत करता हूँ।"

"तुम छोकरों की-सी बातें करते हो । जितना तुम बनते हो, उससे श्रधिक लड़िकयों के बारे में तुम सोचते हो ।" मैचम ने कहा । "में लड़िक्यों के बारे में कभी नहीं सोचता," डिक ने कहा, "वही यूँ ही मेरे दिमाग में ग्रा जाती है। कहना चाहिए कि प्लेग की तरह! मुफे तो शिकार, युद्ध ग्रीर श्रामोद-प्रमोद चाहिए ग्रीर खुशिमजाज जंगली ग्रादिमियों का साथ! मैंने ऐसी किसी ग्रीरत के बारे में नहीं मुना, जिसने कभी कोई बड़ा काम किया हो। बस, एक ग्रीरत ने किया था लेकिन लोगों ने उसे जादूगरनी समफकर, ग्रीर युद्धों के कपड़े पहिनने के ग्रपराध में जला दिया।"

मास्टर मैचम ने बड़ी भावनापूर्वक अपनी छाती पर हाथ रख लिए श्रौर प्रार्थना करने लगा।

"क्या करते हो ?" डिक ने पूछा।

"मैं उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ।" मैचम ने कुछ भरी हुई आवाज में कहा।

"एक जादूगरनी की ग्रात्मा के लिए," डिक ने कहा, "लेकिन तुम ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करो। सुनते हैं, वह यूरोप की महानतम युवती थी—जोन ग्राव ग्राकं। वह बूढ़ा तीरंदाज एपिलयाई उसके सम्मुख ठहर नहीं सका था। कहता था कि वह उसे देवी के समान तेजस्वी प्रतीत होती थी। इसमें संदेह नहीं कि वह एक बहादुर लड़की थी।"

"श्रच्छा तो गुड मास्टर रिचर्ड !" मैचम ने वार्ता जारी रखी, "चूँकि तुम श्रौरतों को पसंद नहीं करते—हालाँकि ईश्वर ने स्त्री श्रौर पुरुष को बनाया ही एक दूसरे के लिए है—इसलिए तुम सम्पूर्ण पुरुष नहीं हो। भगवान ने श्रौरत को पुरुष की श्राशा श्रौर पुरुष को स्त्री के सुख-साधन के रूप में बनाया है।"

"यह बकवास है !" डिक ने कहा, "तुम तो अभी दूध पीते बालक हो बेटा ! जो इस तरह औरतों का गुरगुगानकरते हो। और मेरे लिए तुम सोचते हो मैं संपूर्ण पुरुष नहीं हूँ। जरा घोड़े से नीचे उतर कर देखो। चाहे घूसेबाजी, चाहे तल-वार से और चाहे तीर-कमान लेकर दो-दो हाथ कर लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं पूर्ण पुरुष हूँ कि नहीं।"

"छोड़िए, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ।" मैचम ने उत्सुकता से कहा, "मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। यह तो तफ्रीह की बातें थीं, मैं तो औरतों के

बारे में यूँ ही बातें करने लगा था क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है।"

"मेरी शादी ?" डिक ने श्राश्चर्य प्रकट किया, "मैं तो आज पहली बार यह खबर सुन रहा हूँ। आखिर किसके साथ मेरी शादी होने वाली है ?"

"कोई जोन सैडले है।" मैचम ने किंचित् आरक्त होते हुए कहा, "यह सब सर डेनियल की करतूत है। वह दोनों तरफ़ से चाँदी बनाना चाहता है। मैंने सुना है कि वह बेचारी लड़की इस संयोग के विरुद्ध सिर पटक रही है। मालूम होता है वह भी तुम्हारे जैसे ही विचारों की है अथवा वह वर महोदय को नापसन्द करती होगी।"

"सैर, विवाह तो मौत की तरह अपरिहार्य है। सबको एक दिन करना ही पड़ता है।" डिक ने अन्यमनस्क भाव से कहा, "और वह अब दुःखी हो रही होगी। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि ये लड़ कियाँ कितनी वद दिमाग होती हैं। मुभे विना देखे ही अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने लगी है। क्या मैं यह सबर सुनकर दुःखी होने के लक्ष्या प्रकट कर रहा हूँ? अगर मुभे शादी करनी पड़े, तो मैं एक भी आँसू आँखों में न आने दूँगा। अगर तुम उसे जानते हो, तो बताओ वह कैसी है, सुन्दर है कि भद्दी है? अक्को है या खुश-मिजाज़ है?"

"नहीं जी, इन बातों में क्या रखा है ?" मैचम ने कहा, "जब तुम्हें शादी करनी ही है तो बस करनी है। इससे क्या अन्तर पड़ता है कि लड़की रूपवती हैं या कुरूप ? लड़िकयाँ तो पुरुषों के लिए खिलौनामात्र होती हैं। और फिर तुम दूथ पीते वालक तो हो नहीं मास्टर रिचर्ड ! तुम किसी न किसी तरह आँखों में आँसू लाये बिना ही यह शादी करने की सामर्थ्य रखते ही हो!"

"वाह, क्या कहा है !" शैल्टन ने कहा, "ठीक बात है। मुक्ते उससे क्या मतलब है ?"

''तुम्हारी लेडी पत्नी एक खुशमिजाज पति की चाह रखती है।'' मैचम ने कहा।

"श्ररे उसे वही लार्ड मिलेगा, जो भगवान ने उसके लिए पैदा किया होगा।" डिक ने उत्तर दिया, "यह बात मैं कह सकता हूँ कि वह मुक्क्से बेहतर ही होगा यह निश्चित नहीं। वह मुक्क्से बुरा भी हो सकता है।"

"स्राह, बेचारी लड़की !" दूसरा चिल्लाया।

"िकसिलिए उसकी बेचारगी पर दुःखी हो रहे हो ?" डिक ने पूछा ।

"इसलिए कि उसे एक लकड़ी के आदमी से शादी करनी पड़ेगी।" उसके साथी ने उत्तर दिया, "आह, भगवान ! तुमने मेरे लिए एक लकड़ी का पित बनाया।"

''मैं सोचता हूँ कि मैं एक लकड़ी का इन्सान हो सकता,'' डिक ने कहा, ''तुम मेरे घोड़े पर चढ़े हुए हो और मैं जमीन पर घिसट रहा हूँ। लेकिन यह लकड़ी है बहुत ग्रच्छी, मैं क्षर्त लगाकर कह सकता हूँ।''

''श्रच्छे डिक, मुभे क्षमा करों' दूसरे ने कहा, ''नहीं तुम्हारे समान उदार हृदय व्यक्ति सारे इंगलैंड में भी खोजे न पाएगा। मैं तो केवल मज़ाक करता था। श्रच्छा, श्रव क्षमा कर दो मुभे प्रिय डिक!''

"नहीं जनाब! इस शब्द-चातुरी से मुभे मूर्ख नहीं बना सकोगे ग्रब," डिक ने ग्रपने साथी की भावुकता से किचित् चिकत होते हुए कहा, "तुम्हारे खिजाने से मुभे कुछ भी दुःख नहीं हुग्रा है। मैं बीरे से खीजने वाला नहीं हूँ।"

श्रौर उसी क्षरण हवा, जो उनकी पीठ पीछे से श्रा रही थी, श्रपने साथ सर डेनियल के नक्कारची की श्रावाज भी लेती श्राई।

"सूनो !" डिक ने कहा, "पीछे बिगुल बज रहा है ?"

"हाँ, हाँ," मैचम ने कहा, "शायद मेरे भागने का उन्हें पता लग गया है, ऋौर ग्रब तो मेरे पास घोड़ा भी नहीं है।" वह मृतक के समान पीला पड़ गया।

"क्या चिन्ता है, तुम्हें इतना बित्ता जो मिल गया है। ग्रीर हम ग्रब नौका के निकट ही ग्रा गए हैं। ग्रीर जहाँ तक मेरा ख्याल है—बिना घोड़े के तो इस समय मैं हूँ।"

''श्रफसोस, मैं पुनः पकड़ लिया जाऊँगा।'' वह भगोड़ा चिल्लाया, ''डिक, दयालु डिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस समय मेरी थोड़ी सहायता करो।''

"श्ररे, श्रब तुम घबरा वयों रहे हो ? मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ी मुस्तैदी के साथ तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। श्रौर इधर देखो दोस्त, जॉन मैचम—जॉन मैचम ही तो तुम्हारा नाम है न ? मैं—रिचर्ड शैल्टन, बड़ी से बड़ी श्रापित का मुकाबला करने का साहस रखता हूँ। चाहे कोई परिएाम क्यों न हो, मैं तुम्हें

हालीवुड तक सुरक्षित पहुँचा दूँगा। अगर मैं तुम्हें घोखा दूँ तो देवता मुभसे उसका बदला लें। थोड़ी हिम्मत से काम लो। अब रास्ता अच्छा आ गया है। घोड़े को एड़ लगाओ ! और तेज चलो। नहीं, मेरा ख्याल मत करो, मैं हिरन की तरह दौड़ सकता हूँ।"

सो, इस प्रकार घोड़ा तेज़ी के साथ दुलकी पड़ गया और डिक अनायास ही साथ-साथ दौड़ता गया। उन्होंने दलदल का शेष भाग भी पूरा कर लिया और नदी किनारे आकर मल्लाह की भोंपड़ी पर पहुँच गए। टिल नदी इस स्थान पर बहुत चौड़ी थी, उसका पानी बहुत सुस्त ग्रौर गदला था ग्रौर नह दलदल से होकर बहुती थी। इस स्थल पर उसमें बहुत-सा घास-फूँस उगा हुग्रा था ग्रौर स्थान-स्थान पर घनघोर दलदल थी। हालाँकि यह बहुत ही मैली नदी थी, लेकिन प्रातःकाल की सुन्दर वेला में सब कुछ बहुत सुहावना लग रहा था। हवा ग्रौर जल-मुर्गीबियों की हलचल से नदी में हल्की-हल्की लहरें उठ रही थीं। ग्रौर स्वच्छ ग्राकाश की नीली परछाई नदी की सतह पर प्रतिबिम्बित हो रही थी।

नदी का कछार बहुत दूर तक चलता हुआ आगे सड़क से मिल गया था। किनारे के अत्यन्त निकट ही मल्लाह की भोंपड़ी बनी हुई थी। वह भोंपड़ी बिल्लयों पर मिट्टी थोपकर बनाई गई थी और उसकी छत पर भी घास उगी हुई थी।

डिक ने भोंपड़ी का दरवाजा खोला। अन्दर एक पुराने-फटे और गन्दे विद्यावन पर मल्लाह लम्बा लेटा हुआ था और दलदली प्रदेश के बुखार से काँप रहा था। वह आदमी अच्छा लम्बा-तडंगा था लेकिन बुखार ने उसे खोखला कर दिया था।

''श्रच्छा, मास्टर शैल्टन हैं,'' उसने कहा, ''तुम शायद किश्ती चाहते होगे ? उधर एक श्रपना ही जहाज श्राया हुआ है । श्रच्छा है कि तुम तत्काल पीछे लौट जाश्रो श्रोर पुल पर से कोशिश करो ।''

''नहीं, हमें बहुत ज़ल्दी है,'' डिक ने उत्तर दिया, ''समय बहुत हो गया है; मल्लाह ह्यूग, मैं बहुत ज़ल्दी में हूँ।''

"बड़ा हठीला भ्रादमी है," मल्लाह ने उठते हुए कहा, "और भ्रगर तुम सुरक्षित मोट हाउस पहुँच गए, तो अपना सौभाग्य समभना ।" भ्रौर फिर मैचम को देखते हुए बोला, "यह कौन है ?" वह अपनी भोंपड़ी के द्वार पर ग्राकर आँखें मल रहा था।

''यह मेरे मित्र हैं, मास्टर मैचम,'' डिक ने उत्तर दिया।

"अच्छे मल्लाह," मैचम ने कहा—जो घोड़े से उतर चुका था श्रीर अब घोड़े की लगाम पकड़कर थागे था चुका था। "कुपा करके किश्ती जल्दी उतार दो। हम लोग बड़ी जल्दी में हैं।"

उस गँवार मल्लाह ने अपना घूरना फिर भी जारी रखा।

"भगवान् तुम्हारा भला करे !" ब्राखिरकार वह बोला श्रीर गला फाइ-फाइकर हुँसने लगा।

मैचम गर्दन तक लज्जा से सिहर उठा। श्रीर डिक ने क्रुद्ध मुद्रा से श्रपने साथी के कन्धे पर हाथ रख लिया।

"यह क्या गुस्ताखी है !" वह चिल्लाया, "अपना काम करो और अपने में श्रेष्ठों का मखील बनाने से बाज आओ !"

ह्यूग मल्लाह ने भिनभिनाते हुए किश्ती खोल दी। और उसे धकेलकर गहरे पानी में ले गया। तब डिक ने घोड़े को नाव पर चढ़ाया और उसके पीछे मैचम भी नाव पर चढ़ गया।

"भगवान आपकी उम्र लम्बी करे, मालिक," ह्यूग ने एक गहरी मुसकराहट को गम्भीरता में बदलते हुए कहा, "नमूना मुफ्ते कुछ गलत-सा दीख पड़ा। जैसा कभी नहीं देखा। नहीं मास्टर शैल्टन, मैं तो आपका ताबेदार हूँ," उसने कहा, "क्या कभी बिल्ली राजा की ओर देखने की ताब ला सकती है ? मैंने नो मास्टर मैचम को बस एक निगाह भर देखा ही था।"

''जनाब, बस अब अधिक बातचीत नहीं।'' डिक ने कहा, ''ज्रा कमर भुकाकर पतवार चलाओ।''

वे उस समय तक खाड़ी के मुहाने पर पहुँच चुके थे। और यहाँ से नदी का उतार-चढ़ाव अच्छी तरह अनुभव किया जा सकता था। हर जगह वह द्वीपों से घिरी थी। पिंडोल मिट्टी के किनारे छपाक से पानी में गिर पड़ते थे। फटेरे भूम रहे थे और पन्नी धास लहरें ले रही थी, जल-मुर्गाबियाँ पानी में डुबिकयाँ मार रही थीं और चीख-पुकार मचा रही थीं। कहीं दूर-दूर तक भी आदमी का नाम-निशानं नहीं दीख पड़ता था।

"मेरे मालिक !" मल्लाह ने किश्ती को एक ही पतवार से चलाते हुए कहा, "जॉन फेनी आजकल उस द्वीप पर आया हुआ है। उसने मुफे बताया है कि वह सर डेनियल के लोगों का कट्टर शत्रु है। कैसा रहे अगर मैं चढ़ाव की ओर एक तीर की मार पर तुम्हें खेकर ले जाऊँ और तब पार उतारूँ ? बेहतर यही है कि आपकी फेनी रो टक्कर न हो।"

"तब फिर वह इस इलाके में रहता कैसे है ?" डिक ने कहा।

"श्रव खामोश ही रहें तो श्रच्छा," ह्यूग ने कहा, "लेकिन मैं नाव चढ़ाव की श्रोर ही ले जाऊँगा डिक । कैसा रहे श्रगर मास्टर मैचम एक तीर चढ़ा लें।" वह फिर हँसने लगा।

"यह हो सकता है ह्यूग," डिक ने उत्तर दिया।

"तब यह समभ लीजिए।" ह्या ने कहा, "श्रव अपनी कमान कमर में खोल लो, और उसे मेरी श्रोर तान लो। हाँ, श्रव तैयार हो जाश्रो श्रीर मेरे साथ थोड़ा भगड़ा करो। हाँ, कमान को मेरी तरफ खींच लो श्रीर गम्भीरता से मेरी श्रोर देखो।"

"इस सबका मतलब क्या है ?" डिक ने पूछा।

"क्यों मेरे मालिक, अगर मैं चोरी से तुम्हें दूसरी और ले जाता हूँ तो मुभे भय से या बलपूर्वक ही वैसा करना चाहिए," मल्लाह ने उत्तर दिया, "अन्यथा अगर जॉन फेनी को इसकी हवा भी मिल गई तो मेरा हाड़ तोड़ देगा।"

"क्या ये बदमाश इतना अत्याचार करते हैं ?" डिक ने पूछा, "क्या ये नर डेनियल की अपनी किश्ती पर भी इतना अधिकार जताते हैं ?"

''नहीं जी, मेरी श्रोर निशाना लगाए रहो। श्रव सर डेनियल का पतन नजदीक श्रा गया है। उसका समय खत्म हो चुका। वह ज़रूर गिरेगा। श्रव .खामोश रहो।'' श्रौर वह श्रपनी पतवारों पर श्रुक गया।

वह घार के ऊपर की ग्रोर बहुत दूर चढ़ गए ग्रौर एक द्वीप की ग्रोट में ग्रा गए। इसके बाद ग्राहिस्ते से दूसरे तट के निकट बड़ी धार में पहुँच गए। ह्यूग ने किक्ती को मक्सधार में थामते हुए कहा, "मैं यहाँ फटेरों में तुम्हें उतार देता हूँ।" "यहाँ नो कोई रास्ता ही नहीं है। घास-फूँस उगा है भ्रौर दलदल है।" डिक बोला।

"मास्टर शैल्टन," नाविक ने कहा, "तुम्हारे ही हित में मैं तुम्हें ग्रौर नीचे नहीं ले जाना चाहता। वह ज़मीन पर लेटा रहता है ग्रौर प्रपनी तीर-कमान मंभाल रहता है। मेरी नाव ग्रौर मुक्त पर ही निगाह रखता है। जो कोई सर डेनियल का ग्रादमी इघर से गुजरता है, उसे खरगोश की तरह वह मार गिराता है। ईसु के कास की कसम खाकर वह बार-बार ग्रपने इस निश्चय को दोहराता है। हालाँकि तुमसे मेरी इतनी ग्रात्मीयता नहीं, लेकिन ग्रतीत की स्मृतियाँ तुम्हें वेलकर ताजा हो जाती हैं। मैं तुम्हें नीचे की ग्रोर नहीं जाने दूँगा। ग्रौर चूँकि यह खिलौना भी तुम्हारे साथ है ग्रौर उसे युद्ध या घाव कोई भी सहन नहीं होंगे, इसलिए मैंने ग्रपने ग्रापको संकट में डाला है। तुम विश्वास करो, इससे ग्रीधक मैं तुम्हें ग्रौर कुछ भी नहीं बताऊँगा।"

ह्यूग अपनी पतवार पर पड़ा हुआ अब भी बोल रहा था, जबिक दीप पर से एक ऊँची आवाज आई और किसी के जंगल में से निकलते हुए आगे बढ़ने का खटका हुआ। पैरों की चाप से ही मालूम होता था कि कोई शक्तिशाली आदमी उधर बढ़ता आ रहा है।

"स्रोह, मारे गए!" ह्यूग चिल्लाया, "वह इतनी देर से ऊपर वाले द्वीप पर ही था।" उसने सीधा किनारे की स्रोर किश्ती दौड़ाई। "श्रच्छे डिक, मुफे अपनी कमान का भय दिखास्रो।" उसने कहा, "श्रब तक मैंने तुम्हारा कहना किया, श्रव तुम मेरी जान बचास्रो!"

नौका खड़खड़ करती हुई फटेरों के समूह से टकरा गई। मैचम हालाँकि भय से पीला पड़ गया था लेकिन वह चुस्त था और डिक का इशारा पाकर वह नौका के किनारे पर चलता हुआ, किनारे पर कूद गया। डिक घोड़े की लगाम पकड़े हुए था और उसे आगे खींचता हुआ किनारे पर कूद जाना चाहता था। लेकिन जानवर वजनी था और हालाँकि भाड़ी नजदीक ही थी लेकिन दोनों ही फैंस गए। नाव पीछे भँवर में चक्कर खा रही थी और बार-बार आकर भाड़ी से टकराती थी। घोड़ा हाथ-पैर फेंक रहा था और हिनहिना रहा था लेकिन सब व्यर्थ!

"यह नहीं हो सकता; ह्मग, यह घाट है ही नहीं।" डिक चिल्लाया। लेकिन

वह ग्रब भी जिद्दी जानवर ग्रौर उस भाड़ी के बीच संघर्ष कर रहा था।

यह लम्बा ग्रादमी द्वीप के किनारे पर दिखाई देने लगा। उसके हाथ में एक कमान थी। डिक ने एक क्षरण के लिए उसे देखा ग्रौर वड़ी कठिनाई से ग्रपनी कमान को भूकाने लगा। जल्दी से उसका चेहरा लाल हो गया था।

"कौन जा रहा है ?" वह चिल्लाया, "ह्यूग, कौन जा रहा है ?"

"मास्टर शैल्टन है जॉन !" नाव वाले ने उत्तर दिया ।

''खड़े रहो डिक शैल्टन'', किनारे पर खड़े श्रादमी ने गर्जना की, ''नुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। मैं ईसु के क्रास की कसम खाकर कहता हूँ, वापस श्रा जाग्नो। नाव वाले, वापस श्रा जाश्रो।''

डिक ने चीखकर उसे खिजाने वाला उत्तर दे दिया।

"लो तब तुम पैदल ही वापस जाम्नोगे।" म्रादमी ने उत्तर दिया भौर साथ ही उसने तीर भी चला दिया।

घोड़े के जब तीर लगा तो वह भय ग्रौर पीड़ा से जोर से उछला। किश्ती उलट गई ग्रौर ग्रान की ग्रान में सभी लोग भॅवर में हुवने लगे।

जब डिक ने उबाल खाया तो वह किनारे से कुछ ही गज की दूरी पर था। उसकी आँखें पानी से अभी साफ़ भी न हो पाई थीं कि उसने अपने हाथ में लट्टे के समान कोई सख्त चीज अनुभव की जो कि उसे किनारे की तरफ खींच रही थी। वह घोड़ा हाँकने का डंडा था जो कि मैचम ने एक तटवर्ती भाड़ी पर लटक कर डिक के हाथ में समय से पकड़ा दिया था।

जिस समय वह किनारे पर चढ़ श्राया तो कहा, "भगवान् की कसम, तुमने तो श्राज मेरे प्राण ही बचा दिए। मैं तो भँवर में गेंद की तरह चक्कर काटता जा रहा था।"

मभधार में ह्यूग नाविक अपनी जलभी हुई नाव को लेकर तैर रहा था। जब कि जॉन फेनी अपने तीर द्वारा उत्पन्न इस विपत्ति पर स्वयं ऋदु था और नाव वाले को चीखकर जल्दी करने का आदेश दे रहा था।

"श्राश्रो जैक"; शैल्टन ने कहा, "इससे पूर्व कि ह्यू ग अपनी किश्ती खींचकर उधर ले जाय हम भाग चलें। उस किनारे पर पहुँचकर वह दौनों मिकलकर उसे सीधा कर लेंगे, श्रौर तब हमारी चीख-पुकार भी सुनने वाला कोई न होगा।" श्रौर उसने तत्काल दौडना भी प्रारम्भ कर दिया। वह भाडियों से खिपता

हुआ दौड़ रहा था ग्रौर दलदली प्रदेश में वह एक छीलर से दूसरे छीलर पर छलाग मारता हुआ बढ़ रहा था। उसके पास दिशा-ज्ञान के लिए भी समय नहीं था। उसके मन में सबसे बड़ी बात यही थी कि वह किनारे से जल्दी से जल्दी दूर भाग जाये।

लेकिन शी अही घरती ऊपर उठनी गुरू हो गई। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वे उचित दिशा में ही दौड़ रहे थे। दोनों युवक एक सुदृढ़ चट्टानी ढाल पर पहुँच गये थे।

लेकिन मैचम जो पहिले काफी दूर पीछे घिसटता ग्रा रहा था, ग्रव लगभग जमीन पर गिर पढ़ा था।

"मुभे यहीं छोड़ दो डिक," वह हाँफता हुआ बोला, "मैं अब एक क़दम भी भागे नहीं रख सकता।"

"तुम्हें छोड़ दूं, यह कैसे हो मकता है?" वह चिल्लाया, "ऐसा कोई विश्वासघाती ही कर सकता है। मुक्ते याद है कि तुमने तीर खाने और नदी की धार में गोता खा जाने का संकट सिर पर ग्रोड़ कर ही मेरे प्राण्य बचाए हैं। वह क्ष्मण मुक्ते ग्रभी भी भूले नहीं हैं। धर्म की सौगन्ध, न जाने किम तरह भाड़ी पर लटककर तुमने मुक्ते डूबने से बचाया। केवल देवता ही इस रहस्य को समक्ष सकते हैं।"

"नहीं, ग्रगर मैं गिर भी जाता तो मैं दोनों को बचा सकता था डिक, क्योंकि मैं तैरना जानता है।" मैचम ने कहा।

"क्या तुम वाकई तैर सकते हो?" डिक ग्रांख फाड़कर देखने लगा, क्योंकि यही वह हुनर था जिससे डिक भी वंचित था। किसी ग्रादमी को दृन्द युद्ध में मार गिराने से दूसरे दर्जे की वहाद्री वह तैरने में ही समफता था।

"ग्रच्छा !" उसने कहा, "ग्राज मुझे सबक मिल गया कि किसी भी ग्रादमी को हकीर नहीं समझना चाहिए। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें हालीवुड तक सुरक्षित पहुँचा दूँगा और मैं क्रास की कसम खाकर कहता हूँ कि उलटे तुम ही मेरी सुरक्षा कर रहे हो।"

"अच्छा, डिक, अब हम दोनों मित्र हुए," मैचम ने कहा।

"लेकिन मैं तो अब तक भी श्रमित्र नहीं था", डिक ने कहा, "ग्रपने करिति से तुम एक बहादुर लड़के हो। हो सकता है थोड़े दुधमुँहें भी ही।

तुम्हारे जैसा तख्या आज तक मेरे देखने में नहीं आया। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना साँस फिर से रोको और कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। यह गपशप करने का समय नहीं है।"

''मेरे पैर में जोर की पीड़ा होती है।'' मैचम ने कहा।

"ग्रोह, मैं तुम्हारे पैर को तो भूल ही गया था।" डिक ने उत्तर दिया, "ग्रच्छा, ग्रब हम भीरे-धीरे चलेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय हम कहाँ हैं। मैं रास्ता बिल्कुल भूल चुका हूँ, लेकिन चलो शायद श्रच्छा ही हुग्रा है। जो लोग नौका पर निगाह रखते हैं, वह रास्तों पर भी निगाह ज़रूर रखते होंगे। चाहता तो मैं यह था कि इसी समय सर डेनियल ४० श्रादमी लेकर उधर ग्रा जायें ग्रीर इन बदमाशों को इस तरह साफ़ कर दें जैसे हवा पत्तियों को माफ़ कर देती है। श्राश्रो जैक, मेरे कन्चे का सहारा लेकर चलो। श्रोहो, तुम तो काफ़ी लम्बे भी नहीं हो। शतं लगाता हूँ, श्रगर तुम बारह से एक दिन भी ऊपर निकलो?"

"नहीं तो, मैं तो सोलह वर्ष का हो चुका हूँ" मैचम ने उत्तर दिया।

''तब तो तुम्हारी लम्बाई कुछ भी हुई नहीं'', डिक ने कहा, ''खैर, तो मेरा हाथ ही पकड़ लो। हम लोग धीरे-धीरे चलेंगे। डरने की बात नहीं। मेरा जीवन तुमने बचाया है जैक, और मैं बहुत श्रच्छा बदला देने वाला हूँ; श्रच्छाई का भी और बुराई का भी।'

वह ढलान पर ऊपर की श्रोर चढ़ने लगे।

"हमें देर-सबेर सड़क पर श्रा ही जाना चाहिए'', डिक ने कहा, "श्रौर तब दोबारा चलना चाहिए। श्रोह, धर्म की कसम ! तुम्हारे हाथ कितने सूखे हुए हैं। श्रगर सचमुच मेरे हाथ इस तरह के होते तो इसे अपने लिए शर्म की बात समभता।'' वह थोड़ा रुक-रुककर बोलता गया, "मुभे विश्वास है— ह्यू ग मल्लाह ने तुम्हें औरत समभ लिया था।''

"नहीं तो, कभी नहीं !" दूसरा चिल्लाया।

"ग्राह, उसने ऐसा ही समभा था, मैं शर्त लगाता हूँ।" डिक ने कहा, "ग्रीर इसमें उसका दोष भी नहीं है। तुम ग्रादमी से ग्रधिक ग्रीरत लगते ही हो। श्रगर कोई तुम्हें लड़का कहे तो तुम कितने भौंडे लगते हो। लेकिन जैक,

छोकरी के रूप में तो तुम बहुत ही भले लग सकते हो । हाँ, एक श्रौरत के रूप में—कितने सलोने !"

"तेकिन तम जानने हो कि मैं ग्रीरत नहीं हूँ", मैचम ने कहा।

"नहीं जी, मैं जानता क्यों नहीं ? लेकिन मैं तो मज़ाक करता था।" डिक ने कहा, "श्रपनी माँ के लिए तो आदमी ही हो। तुम तो बड़े प्यारे वार करने वाले हो। मुफे तो आक्चर्य होता है कि तुम-हममें से कौन पहिले नाइट बनेगा। क्योंकि नाइटहुड तो मुफे लेनी है अथवा उसके लिए प्राग्ता खो दूँगा। 'सर रिवर्ड शैल्टन, नाइट' कितना बहादुराना मालूम पड़ता है। लेकिन 'सर जॉन मैचम' भी कुछ घटिया नहीं मालूम पड़ता!"

"मैं विनती करता हूँ कि तुम यह मखौल बन्द करो—मैं जरा पानी पी लूँ।" दूसरे ने कहा । वह एक स्थान पर जेब के बराबर सोते को बहता देखकर रक गया था ग्रौर उस साफ़ पानी को पीना चाहता था। "ग्रो डिक, ग्रगर इस समय कुछ खाने को भी मिल जाता। भूख के मारे मेरा पेट दर्व करने लगा है।"

"क्यों, खाना किसलिए ? क्या कैटले में तुमने खाना नहीं खाया था ?" डिक ने पूछा ।

''मैंने सिर्फ़ कसमें ही खाई थीं, क्योंकि मुफ्ते पाप के रास्ते पर खींचा जा रहा था, लेकिन अब तो सूखी रोटियाँ भी हों तो मैं मजे से खा सर्कता हूँ।'' मैचम ने कहा।

"तब फिर तुम बैठो और खाओं" डिक ने कहा, "इतने में मैं घूम-फिरकर सड़क को देखता हूँ।" और तभी उसने अपनी पेटी से रोटी और सूअर के गोकत के भुने हुए दुकड़े निकाल लिये और जब कि मैचम उन पर हूट रहा था—वह घूमता हुआ काफ़ी आगे पहुँच गया था।

थोड़ी दूर आगे चलकर उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। इस गड्ढे में एक तरफ़ कुछ गली हुई पत्तियों के बीच एक छोटा-सा चक्सा चमक रहा था। इस स्थल से आगे सुन्दर वृक्षों की पंक्तियाँ दूर-दूर तक फैली हुई थीं। पनैली फाड़ियों की बजाए अब देवदार और चीड़ के वृक्ष नजर आने लगे थे। उसने आगे की ओर बढ़ना जारी रखा। हवा के चलने से पैदा होने वाली पत्तियों की खड़खड़ा-हट में उसके पैरों की आहट इबती जा रही थी। चाँदनी से हीन रात्रि में जैसे नजर चलती है, कुछ इसी प्रकार इस सम्नाटें से भरे इलाके में वह चलता जाता

था। डिक एक ढलान से दूसरे ढलान पर सावधानी से पैर बढ़ाता हुआ नीचे उतर रहा था और अपने चारों स्रोर सतर्कतापूर्वक देखता भी जाता था। अकस्मात् एक हिरन उसके आगे से दौड़ता हुआ निकल गया। इस अवसर को हाथ से खो देने के लिए अपने आप पर खिन्न होता हुआ वह खड़ा रह गया। वह हिरन पास की भाल में से निकलकर परछाईं की तरह उसकी आँखों के आगे से आभिल हो गया था। लेकिन इससे यह स्मष्ट होता था कि वह जंगल निजंन है और वह हिरन एक हलकारे के समान उसके आने की खबर जंगल में फैलाने के लिए जैसे गया है। अब वह आगे बढ़ने की बजाए वृक्षों के एक समूह की आर बढ़ गया और तत्काल एक बुक्ष पर चढ़ने लगा।

भाग्य ने उसका अच्छी तरह साथ दिया था। जिस देवदार के बुक्ष पर वह चढ़ा था, वह जंगल के बुक्षों में से सबसे ऊँचा था और अपने पड़ोसियों से काफ़ी ऊँचा निकल गया था। जब डिक सबसे ऊँची चोटी पर पहुँच गया और शाख पर लटककर हवा में भूलने लगा, उसने पाया कि कैटले तक सारा दलदल अदेश उसे साफ़-साफ़ दिखाई दे रहा है। दूर पर पतली रेखा की तरह बड़ी सड़क विछी पड़ी है। टिल नदी जंगली रास्तों में से होती हुई और जंगल में गुंजलक लेती हुई प्रवेश कर रही है। उसने देखा कि किश्ती अब सीधी कर ली गई है और अभी तक मभधार में खड़ी है। उससे आगे दूर-दूर तक आदमी का नाम-निशान भी नहीं है, केवल हवा के भोंके सन्नाटा भरते दीख पड़ते हैं। वह उत्तरने वाला ही था कि अन्तिम बार देखते हुए उसकी टिप्ट एक हरकत करने वाली वस्तु पर टिक गई। नीचे वाली सड़क पर एक दुकड़ी काफ़ी तेजी से बढ़ती आ रही थी। यह देखकर उसे अपने साथी की चिन्ता हुई और वह जल्दी-जल्दी नीचे उत्तरा और जंगल पार करके अपने साथी के पास पहुँच गया।

मैचम ने श्रच्छी तरह से ग्राराम कर लिया था ग्रीर उसकी थकान उतर चुकी थी। डिक ने जो कुछ देखा था, उसे जानकर दोनों के पैरों में पंख लग गए थे। इन्होंने तेजी के साथ वह जंगल पार कर लिया। वह सड़क को सुरक्षा-पूर्वक पार कर गए ग्रीर श्रव टन्सटाल वन के ऊँचे प्रदेश पर चढ़ने लगे। श्रव वृक्षों के कुंजों की संख्या वढ़ती नजर श्राती थी ग्रीर कटीली कसींदी से भरे बहुतने स्वस्थ स्थल नजर ग्राने लगे थे। कहीं-कहीं पर पुराने कटे हुए वृक्षों के ठूँठ भी दीख पड़ते थे। भूमि ग्रधिकाधिक ऊबड़-खावड़ ग्राती जाती थी। कहीं गहरे गइढ़े ग्रा जाते ग्रीर कहीं सहसा ऊँची चट्टान खड़ी हो जाती थी। चढ़ाई के हर किदम पर हवा तेज हो जाती थी ग्रीर पेड़ों के सिर मछली पकड़ने के किट की तरह लचकते हुए दिखाई देते थे।

वह कुछ ही दूर चलकर एक खुले मैदान में आए होंगे कि डिक अकस्मात् मुँह के बल ज़मीन पर लेट गया और उसी तरह पीछे हटने लगा। उसका साथी अभी तक आश्चर्यचिकत था परन्तु उसीकी तरह रेंगता हुआ पीछे हट रहा था। वह दोनों जब तक भाड़ी की ओट में न आ गए तब तक एक शब्द भी मुँह से न बोले। मैचम ने—जिसकी समक्ष में इस पलायन का काररण बिल्कुल ही न आया था—भाड़ी की ओट में पहुँचकर अपने साथी से फुसफुसाते हुए पूछा, ''क्या बात है?''

डिक ने उत्तर देने की अपेक्षा आगे की ओर उँगली से संकेत कर दिया। उस मैदान के दूसरे किनारे पर एक शाहबलूत का वृक्ष अपने आसपास के वृक्षों से बहुत ऊँचा उठा खड़ा था। और उसकी काली-काली शाखाएँ आकाश की स्रोर उठी हुई थीं। पृथ्वी से लगभग पचास फीट तक तना सीघा चला गया था ग्रीर इसके बाद दो मोटी शाखास्रों में बँट गया था। उसी के निकट एक भटके हुए नौ-सैनिक की तरह एक श्रादमी हरी पोशाक में खड़ा था श्रीर चारों स्रोर सिर घुमा-घुमाकर जासूस की तरह देख रहा था। वह श्रपना सिर धीरेधीरे इवर से उधर लगातार चारों तरफ़ घुमा रहा था और इतने व्यवस्थित रूप से जैसे कि कोई मशीन हो।

छोकरों ने ग्राँखों ही ग्राँखों में एक दूसरे से बातचीत की।

"हमें बायें बाजू पर कोशिश करनी चाहिए," डिक ने कहा, "हम तो करीब-करीब संकट के मुँह में फँस ही गए थे जैंक !"

"यह जंगल का दुकड़ा ऐसा है जिससे मैं बिलकुल अपरिचित हूँ" डिक फिर बोला, "न जाने यह रास्ता किथर जाता है।"

"कम से कम हम थोड़ी दूर चलकर तो देखें।" मैचम ने कहा। कुछ गज़ चलने पर वह बटिया एक चट्टान के ऊपर पहुँच गई और फिर तत्काल ही प्याले की शक्ल के एक गड़ढ़े में उतरने लगी। गड़ढ़े में नीचे फूलदार कटीली भाड़ियों का वन खड़ा हुआ था और पास में ही किसी मकान की कुछ जली हुई दीवारें खड़ी थीं और बीच में ऊपर उठी हुई एकाकी चिमनी यह स्पष्ट करती थी कि वह कोई मकान था।

"यह क्या हो सकता है ?" मैचम फुसफुसाया।

"नहीं, धर्म की कसम, मैं नहीं जानता," डिक ने उत्तर दिया, "इस इलाके में तो मैं बिल्कूल श्रनजान हुँ। चलो हिम्मत करके श्रागे बढ़ें।"

घड़कते दिलों को लेकर दोनों कँटीली फाड़ियों से गुजरने लगे। यहाँ-वहाँ पर कुछ बोथे जाने का पता चलता था। फलों के बृक्ष और गमलों में उगने वाली बेलें फाड़ियों पर फैली पड़ी थीं। पास ही घास में एक सूर्य-घड़ी दूटी पड़ी थीं। मालूम होता था जिस स्थान से वह गुजर रहे थे, वहाँ पहिले कोई बगीचा था। इसके थोड़ी ही देर बाद वे एक मकान के घ्वंसावशेषों के निकट पहुँच गए।

यह हवेली किसी समय बड़ी सुन्दर और मजबूत रही होगी। इसके चारों श्रोर एक सूखी खाई खुदी हुई थी। इस खाई में इस समय मलबा भरा हुआ था श्रीर एक बहुत बड़ी बल्ली इसमें गिरी पड़ी थी। दो दीवारें श्रभी तक खड़ी हुई थीं, उनकी खिड़िकयों में से सूर्य की किरगों चमक रही थीं। शेप सारी इमारत विस्मार हो चुकी थी ग्रौर ग्रीन ने जलाकर उसे भयावना कर दिया था। ग्रन्दर के सहन में ग्रभी तक भी कुछ हरे पौषे उमे हुए थे।

"मेरा स्थाल ऐसा है," डिक ने कहा, "यह पत्थर की हवेली है। यह हवेली माल्सबरी नाम के व्यक्ति के अधिकार में थी। सर डेनियल से उसकी पुरानी सन्नुता थी। म्राज से पाँच वर्ष पहिले बैनेट हैच ने उसका दहन किया था। मैं कसम से कहता हूँ कि यह बड़ी सुन्दर इमारत थी, इसकी वह अवस्था देखकर कितना अफसोस होता है ?"

उस खड्ड में नीचे हवा नहीं थी, इसलिये वातावरण शान्त ग्रौर गर्म था। मैचम ने एक हाथ डिक की बाँह पर टिकाते हुए ग्रंगुली से संकेत करते हुए कहा, "हिशः"।"

तब एक अजीब-सी आवाज उस खामोशी को भंग करती हुई बढ़ने लगी। इसके पूर्व कि वह उस आवाज को पहचानते, वह आवाज दो बार दोहराई जा चुकी थी। यह आवाज किसी ऐसे आदमी की थी जो अपना गला साफ कर रहा हो। और ऐसी खरखरी थी जो वेसुरी होकर किसी गाने में लिपट गई है:

"तब वह जंगल का सरदार उठा भीर बोला: 'मेरे आनन्दी मित्रो, यहाँ भीनवुड में तुम्हें कौन-सी चीज खींच लाई है।' श्रीर गेमलिन ने जवाब दिया, वह जैसे निगाहें नीची करना न जानता था। 'श्रो, वह लोग जिन्हें शहरों में घूमने को नहीं मिलता, उन्हें जंगलों में विचरने की इच्छा होती है।'"

इसके वाद गायक रुक गया । तब लोहे की हल्की-सी फन्कार हुई भ्रौर फिर चारों श्रोर खामोशी छा गई ।

दोनों छोकरे एक दूसरे की श्रोर देखते हुए खड़े रह गए। वह कोई भी हो लेकिन उनका वह श्रदृश्य पड़ोसी उन खण्डहरों के थोड़ी दूर ही श्रागे था। श्रकस्मात मैचम के चेहरे पर चमक श्रा गई श्रौर श्रगले ही क्षगा उसने गिरी हुई बल्ली को पार कर लिया था। श्रौर वह सतर्कता से श्रन्दर भरे हुए मलबे पर चढ़ता हुआ चला जा रहा था। समय रहते डिक को पता चल जाता तो वह उसे रोक लेता लेकिन श्रव उसके पीछे जाना नितान्त श्रावश्यक था।

खण्डहर के एक कोने में दो कड़ियाँ आर-पार गिर गई थीं और उनके नीचे गिर्जाघर में घिरे हुए बैठने के स्थान के समान ही वहाँ जगह बच गई थी। छोकरे आहिस्ते से उसी स्थान में प्रवेश कर गए। यहाँ पहुँच कर वह बिल्कुल छिप गए थे और एक बारीक सूराख से वे दूसरी तरफ का सारा व्यापार देख पा रहे थे।

इसी सूराख के अन्दर से फाँककर उन्होंने अनुभव किया कि वे घोर आपत्ति के मुँह में आ पड़े हैं। अब पीछे लौटना असम्भव था और उनके लिए साँस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस खाई के विल्कुल पास ही—जिस स्थान पर वह छिपे हुए थे—वहाँ से केवल तीस फीट की दूरी पर ही एक लोहे का कढ़ाव खौल रहा था और उसके निचे बहुत तेज आग दहक रही थी। और उसके निकट ही कुछ आहट लेने की-सी स्थिति में—जैसे कि उसने उन्हें वहाँ छिपते हुए देख लिया हो—एक लम्बा, लाल मुँह वाला जर्जर-सा आदमी हाथ में एक करछा सँभाले, एक हार्न और पेटी में एक जर्बदंश्त छुरा लगाए हुए खड़ा था। साफ था कि यही आदमी कुछ देर पहिले गा रहा था। वह शायद कढ़ाव को चला रहा था, तभी शायद कोई असावधान कदम पड़ने से वह चौंक उठा होगा। उससे कुछ ही दूर के फासले पर एक आदमी सोता हुआ खुरिट भर रहा था; वह एक भूरा लबादा ओढ़े हुए था और उसके सिर पर एक तितली उड़ रही थी। यह सब हच्य सफ़ेद गुलवहार के फूलों से घिरा था। दूसरे किनारे पर कमान और तीरों से भरा एक तरकश रखा था, और पीले फूलों वाली कटीली भाड़ी पर एक मृगछाला टँगी हुई थी।

उसी क्षरा उस व्यक्ति का भाव बदल गया, उसने 'श्रटेन्सन' की स्थिति को भंग करके करछा ग्रपने मुँह की ग्रोर बढ़ाया और उसमें से कुछ ग्रंगुली पर लेकर चाखा ग्रीर चटखारा लेकर सिर हिलाया ग्रीर फिर से कढ़ाव को चलाने ग्रीर गाने में मस्त हो गया:

"ग्रौर जिन्हें शहर में घूमने की मुविधा नहीं होती, वही जंगल में विचरण करने के लिए ग्राते हैं---

उसने जहाँ अपना गीत समाप्त किया था वहीं से फिर उठाने का प्रयत्न किया:

"श्रो सर, हम यहाँ कुछ बुरा काम करने के लिए नहीं भटकते, बस श्रगर हमें राजा का एक हिरन मिल जाय, जिसे हम बागा मारकर गिरा सकें।"

जैसे-जैसे वह गा रहा था, करछे में कुछ भरकर मुँह के निकट लाता जाता था श्रीर फूँक मारकर कुछ चखता भी जाता था। वह एक श्रच्छे पाचक की तरह मुद्राएँ बनाता था। श्राखिर उसने यह घोषित करने के लिये कि रसोई तैयार है, अपने फेटे से तुरही निकाली श्रीर तीन बार उसे बजाया।

दूसरा व्यक्ति भी जाग उठा श्रौर खुढ़कता हुश्रा उठ बैठा। उसने उस तित्तली को उड़ा दिया श्रौर इधर-उधर देखने लगा।

"क्या हाल है भाई !" उसने पूछा, "खाना ?"

"ए मतवाले," पाचक ने उत्तर दिया, "खाना तो है ही और खुदक खाना है, न तो पीने के लिए शराब है और न रोटी, लेकिन ग्रीनवुड में यह मौसम कितना मुहावना है—जबिक आदमी यहाँ एक मठाधीश के समान शान से रह सकता है। न वर्षा है, न सफ़ेद कोहरा और वह जी भर कर जी और अंगूर की शराब पी सकता है। लेकिन अब तो लोगों की आत्माएँ ही मर गई हैं। लेकिन यह जॉन एमेण्ड-आल वह हमारी रक्षा करे—बस जानवरों को डराने के लिए बनायां गया—एक उचका मात्र है।"

"नहीं", दूसरे ने उत्तर दिया, "तुम्हें शीघ्र ही मांस और जौ की शराब उड़ाने को मिलेंगे, जरा थोड़ा धैर्य रखो । अच्छा समय आने वाला है।"

"तुम देखो तो", पाचक ने कहा, "मैं तो काफ़ी मुद्दत से अच्छे वनत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैंने तो भगवा वस्त्र धारएा करके महन्त बनकर भी देख लिया। मैं राजा की सेवा में तीरंदाजा भी रह चुका हूँ, मैं नौ-सैनिक भी रह चुका हूँ और अनेक खारे सागरों को पार कर चुका हूँ, भौर मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इससे पहले भी—ग्रीनवुड में रह चुका हूँ और मैंने राजा के हिरनों का भी शिकार किया है। लेकिन इससे क्या बनता-बिगड़ता है। मैं इन सब स्थानों की अपेक्षा अपने मठ में ही अच्छा था। जॉन एवोट (महन्ती करके ठगने वाला) इस जान एमेण्ड-आल से अधिक पैसा बना लेता है। लो वे आ गए!"

एक के बाद एक लम्बे श्रौर तगड़े श्रादमी लॉन में श्राने लगे। प्रत्येक श्रादमी श्राकर एक छुरी, एक प्याला लेता था श्रौर कढ़ाव में से अपने लिए स्वयं खाद्य-पदार्थं निकालकर घास पर वैठकर खाना शुरू कर देता था। वह लोग अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से मुसज्जित थे। कुछ के पास घिसी हुई कमीजें थीं। उनके पास एक चाकू श्रौर पुरानी तीर-कमान के श्रितिरक्त श्रौर कुछ नहीं था। कुछ लोग जंगली शौर्य को चमकाने के लिए हरियाली लपेटे हुए थे, श्रौर पेटियों में खूबसूरत मोरपंखों के तीर लगाए हुए थे। उनको बगलों में तलवार और खंजर लटके हुए थे। वे जैसे भूख से व्याकुल हो रहे थे क्योंकि एक दूसरे का श्रीभवादन किए बिना ही मांस पर टूट पड़े थे।

उनमें से लगभग बीस यादमी जमा हो चुके थे। उसी समय पीली कटीली फाड़ियों में से एक हर्ष व्वित सुन पड़ी। कुछ लोग एक स्ट्रेंचर उठाए चले आ रहे थे। उनके यागे-आगे एक लम्बा तडंगा आदमी कुछ यधिकार-भावना से चल रहा था। उसके कन्धे पर धनुष लटक रहा था और हाथ में सूअर का शिकार खेलने वाला भाला चमक रहा था।

"जवानो !" वह चिल्लाया, "मेरे शानदार दोस्तो भ्रौर त्रस्त आत्माश्रो ! तुमने भ्राज तक सूखे शंख ही बजाए हैं। लेकिन मैंने तुमसे सदैव ही कहा है कि भाग्य पर भरोसा रखो, वह एक न एक दिन बदलेगा, भ्रवश्य वदलेगा। भ्रौर देखो भाग्य-परिवर्तन का यह पहला सबूत—यह जौ की शराब !"

जिस समय स्ट्रेंचर थामने वाले लोगों ने एक पीपा उतारकर सामने रखा तो लोगों में प्रशंसात्मक रूप में कुछ कानाफूसी होने लगी।

"श्रीर श्रव जल्दी करो, जवानो !" श्रादमी ने श्रपना कथन जारी रखा, "श्रभी सिर पर काम है। कुछ तीरंदाज दलदल में श्राए हैं। उनकी वर्दी नीले रंग की है। उन्हें हमारे तीरों का मजा चखना है। वह हमारे निशाने बनेंगे श्रौर उनमें से एक भी इस जंगल में से बचकर न निकल सकेगा। क्योंकि, जवानो, हममें से हर एक किसी न किसी जुल्म का शिकार बनाया गया है। किसीकी भूमि छीन ली गई है, किसीके मित्र श्रौर किसीको कानून की सुरक्षा से भी वंचित कर दिया गया है। श्राखिर यह गुनाह किसने किया है? सर उनियल ने ? ईसु के चक्र की सौगन्ध, तो क्या हम उसे यूँ ही साफ़ बच निकलने देगे ? क्या वह हमारे मकानों में चैन से बैठ सकेगा ? क्या वह सदैव ही हमारे खेत जोतता रहेगा ? क्या वह उस हड्डी को ग्राराम से चिचोड़ता रहेगा जो उमने हमारे हाथ से छीन ली है ? मैं चुनौती देता हूँ कि नहीं ! वह कानून से शक्ति प्राप्त करता है, वह मुकदमे जीत लेता है। नहीं, एक मुकदमा जरूर है जिम वह नहीं जीत सकेगा ग्रौर उसीकी दस्तावेज यहाँ मेरी पेटी में बन्धी है जो कि—देवताग्रों की सौगन्ध—उसे ग्रवश्य ही नीचा दिखाकर के छोड़ेगी।"

पाचक इस समय शराब का दूसरा पात्र भी ढाल चुका था। उसने श्रपना पात्र उठाया, वक्ता के साथ वचन-वदता प्रकट करते हुए।

"मास्टर एलिस'' उसने कहा, "तुम प्रतिशोध लेना चाहते हो। अच्छा है, तुम्हें यही शोभा देता है। लेकिन तुम्हारा मित्र ग्रीनबुड का सरदार— उसके पास न खाने के लिए भूमि है, न ही मित्र, जिनके बारे में वह विचार करे—इस मुनाफे की चर्चा को कुछ बहुत ग्राकर्षक नहीं समभता। वह तो दोजा के हर प्रतिशोध की ग्रयेक्षा उस सोने से तुलने वाले सामन्त ग्रौर एक पीपा शराब को प्राप्त करना पसन्द करता है।"

"सरदार," दूसरे ने उत्तर दिया, "मोट हाउस जाने के लिए सर डेनियल इधर से गुजरेगा तो हम इस पथ को उसके लिए अधिक कडुवा और खतरनाक बना देंगे—युद्ध से अधिक खतरनाक, और जब वह जमीन पर जुढकने लगेगा और उसके समस्त परम मित्र भू-लुण्टित हो चुके होंगे अथवा भाग चुके होंगे, तो हम लोग चारों ओर से उसे बेर लेंगे। वह एक मोटा हिरन है—उससे हमारा शानदार भोजन बनेगा।"

''श्ररे,'' पाचक ने कहा, ''मैंने ऐसे बहुत-से डिनर खाए हैं, लेकिन उनका पकाना एक बहुत टेढ़ा काम है, गुड मास्टर एलिस ! श्रीर इस बीच हम नया करते हैं ? हम लोग काले तीर तैयार करते हैं श्रीर कविता लिखते हैं श्रीर स्वच्छ श्रीर ठण्डा पानी पीते हैं श्रीर वह बदजायका शराब ''।''

"तुम ग़लत बात कहते हो 'विल'। तुम्हें ग्रभी तक भी उस भगवा महन्त की बी-मक्खन की सुगन्ध याद ग्राती है। तुम ग्रभी तक लालच नहीं छोड़ पाए हो।" एलिस ने उत्तर दिया, "हमने एपिलयार्ड से बीस पौण्ड लिए। हमने कल रात वाले यात्री से ७ यार्क लिए। एक दिन हुग्रा हमने एक सौदागर से पचास लिए थे।"

"ग्रौर म्राज," उनमें से एक ने कहा, "ग्राज मैंने एक मोटे ग्रादमी को ---

जो तेजी से हालीवुड की ग्रोर जा रहा था—थाम लिया। यह देखो उसका बहुग्रा।"

एलिस ने बदुए के सिक्कों को गिना।

"केवल सौ शिलिंग!" वह बड़वड़ाया, "बेवकूफ, ग्रौर कुछ उसकी सैण्डल में होगा या गुलूबन्द में सिला हुग्रा होगा। तुम तो श्रभी भोले वालक ही हो, टॉम कक्कू! तुमने मछली हाथ से खो दी।"

"लेकिन फिर भी एलिस ने वह बटुग्रा श्रपनी जेब में डाल लिया और श्रपने भाले पर ठोढ़ी टिकाकर दूसरों की तरफ़ देखने लगा। वह उस हिरन की खाल से बने पात्र को लालच से देख रहे थे और उसे शराब से धो रहे थे। यह दिन उनके लिए अच्छा था, उनका भाग्य सीधा पड़ रहा था। लेकिन काम का भार सिर पर था और वह खाने में जल्दी कर रहे थे। जो लोग कुछ पहिने ही था गए थे, वह अबतक अपना भोजन प्रायः समाप्त कर कुके थे। कुछ घास पर लेट गए थे और तत्काल उन्हें नींद ने या दबाया था। कुछ घापस में बातचीत कर रहे थे और कुछ ग्रपने शस्त्रों को साफ़ कर रहे थे। और एक को सबसे अधिक पुर-मज़ाक भादमी था, वह अभी तक शराब का पात्र हाथ में थाने हुए था और गाने लगा था:

"यहाँ ग्रीनवुड के कुंजों में कोई कातून नहीं है—
यहाँ मांस की भी क नहीं है।
यहाँ सब तरफ़ ग्रानन्द ग्रौर श 'व्यौर हमारे भोजन के लिए
हिरन हैं—
गर्मियों में, सभी कुछ मधुर हो जाता है—

"ग्रो शीत ऋतु, तू फिर ग्राना ग्रपनी भंभा ग्रौर वर्षा के साथ— ग्राना शीत ऋतु बर्फ ग्रौर ग्रोलों के साथ— तब हम लोग ग्रपने घरों को चले जाएँगे, ग्रपने चेहरों पर नकाब डालकर, ग्रौर ग्रातिशदान के पास वैठकर तपेंगे ग्रौर खाएँगे।"

इस अवधि में दोनों छोकरे उस वार्ता को सुनते रहे थे और एक दूसरे के

निकट लेटे रहे थे। रिचर्ड ने अपनी कमान हाथ में ले रली थी और लोहे की वह चुटकी जिससे वह अपनी कमान खींचता था, अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी। अन्यथा उन्होंने हिलने-हुलने का भी साहस नहीं किया था और जंगली जीवन का यह हश्य उनकी आँखों के सामने किसी थियेटर के पर्दें पर दिखाए गए हश्य के समान दीख पड़ रहा था। लेकिन अब उस हश्य में एक आक्चर्यजनक परिवर्तन घटित हो रहा था। वह ऊँची चिमनी जो कि इस खण्डहर के ऊपर खड़ी थी, उनके छिपने के स्थान के बिलकुल ऊपर थी। उमी समय हवा में एक साँय-साँय हुई और टकराहट; और एक हटे हुए तीर के युछ दुकड़े उनके कान के पास ही आकर गिरे। किसी ने जंगल के ऊपरी हिस्से से—शायद उसी संतरी ने, जिसे उन्होंने देवदार के वृक्ष के पास देखा था—वह तीर चिमनी की चोटी पर चलाया था।

मैचम के मृह से हल्की-सी चीख निकल गई। लेकिन उसने तत्काल ही उसे दबा लिया। डिक भी म्राइचर्य से उछल पड़ा ग्रीर उसके हाथ से कमान छूट गई। लेकिन घास पर खड़े हुए लोगों के लिए वह जैसे सिगनल था—जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहे थे। वह तत्काल एक साथ खड़े हो गए। कोई श्रपनी पेटी कस रहा था, कोई धनुष की ताँत की परीक्षा कर रहा था ग्रीर कोई ग्रपनी तलवार ग्रीर खड़र को म्यान से बाहर सूँत रहा था। एलिस ने ग्रपना हाथ जैंचा कर लिया था। उसके चेहरे पर एक पाशविक शक्ति का उदय हो चुका था। ग्रीर भूप से लाल पड़े हुए उसके चेहरे पर उसकी सफेद ग्राँखें चमकने लगी थीं।

"जवानो", उसने कहा, "तुम अपने स्थानों को जानते हो। एक भी भ्रादमी बचकर जाने न पाए। एपिलयार्ड हमारी भूख को तेज करने वाला उपहार था और अब हम भोजन की मेज पर ही बैठने वाले हैं। मेरे मन में तीन भ्रादमी हैं जिनका में त्राज भरपूर बदला चुकाऊँगा—हैरी शैंस्टन, साइमन माल्सवरी भौर—"उसने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, "एलिस डकवर्थ। धर्म की सौगन्ध खाता हूँ!"

उसी समय एक ग्रादमी हाँफता हुन्ना दौड़ा श्राया ग्रौर उसने कहा, "वह सर डेनियल नहीं है। वे लोग केवल सात हैं। क्या तीर छूट चुका है?"

"हाँ-हाँ, अभी-अभी तो स्नाकर टकराया है।" एलिस ने उत्तर दिया।

"ग़जब हो गया", सम्बादवाहक चिल्लाया, "मैंने सोचा यह सीटी बजी है। ग्रीर बिना भोजन के ही रह गया।"

केवल एक मिनट की ही ग्रविध में कोई भागता हुग्रा, कोई भपटता हुग्रा—वयोंकि किसी का स्थान दूर था और किसी का निकट था—ग्रपने स्थान की ग्रीर बढ़ने लगा। वे काले तीर वाले लोग धीरे-धीरे उस खण्डहर के निकट से दूर जा चुके थे श्रीर वह बड़ा कढ़ाव, वह धीमी-धीमी जलती हुई ग्राग श्रीर पीले फूलों वाली कँटीली भाड़ी पर पड़ी हुई वह मृगछाला एक ही यथार्थ की सूचना देते रह गये थे कि कुछ देर पहले वहाँ इन्सान रह चुके हैं।

छोकरे उस समय तक चुपचाप लेटे रहे जब तक कि जंगली योद्धाओं के पदचान वित्कुल ही हवा में न खो गये। तब वे उठे। चूर-चूर कर देने वाली यात्रा के कारण उनकी देह बहुन दुखने लगी थी। वह खण्डहर पर चढ़कर बाहर आए और उस शहतीर पर चढ़कर फिर से खाई को पार कर गए। मैचम ने चुटकी उठा ली थी और पहिले चला गया था। और डिक अपने धनुष को सम्भालना हुआ। उसके पीछे-पीछे चल रहा था।

"ग्रौर श्रव" मैचम ने कहा, "हम लोग हालीवुड की ग्रोर वहें।"

"हालीवुड की श्रोर ?" डिक चिल्लाया, "जब उन लोगों के सीनों में तीर बिंय चुके हों, मैं नहीं जाऊँगा ! जैक, मैं पहिले तुम्हें फाँसी पर लटकता देखना पसन्द करूँगा।"

''नुम मुभे छोड़ जाभ्रोगे। क्या सचमुच ?'' मैचम ने पूछा।

'मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूँ' डिक ने उत्तर दिया, ''श्रगर मैं उन जवानों की समय पर सचेत न कर सका तो मैं भी उनके साथ लड़ता-लड़ता मर जाऊँगा। क्या? तुम चाहते हो कि जिन लोगों के बीच मैं श्राज तक रहा उन्हें इस तरह छोड़ दूँ? मैं ऐसा कभी न कर सकूँगा। लाश्रो मेरी चुटकी दो।''

लेकिन मैचम की श्रोर से कुछ भी उत्तर नहीं ग्राया।

"डिक, तुमने देवताश्रों की सौगन्थ खाई थी कि तुम मुफे हाली हुड तक सुरक्षित पहुँचा दोगे" मैचम ने कहा, "क्या तुम श्रपनी सौगन्ध वापस लेते हो ? क्या तुम मुफे इस तरह छोड़ जाश्रोगे ?"

"नहीं, मैंने भरसक चेव्टा करने की सौगन्ध खाई थी" डिक ने उत्तर दिया, "मै अब भी उस पर हढ़ हूँ। लेकिन देखो जैक, मुफ्ते इन जवानों को चेतावनी दे देने दो। तुम अभी मेरे साथ आग्रो। श्रीर अगर ग्रावश्यकता पड़ी तो उनके कन्धे से कन्धा मिलाकर तीर भी खा लेने दो। तब सब साफ हो जायेगा श्रीर मैं तुम्हें हालीबुड पहुंचाकर अपनी सौगन्ध का पालन कहुँगा।"

"लेकिन तुम मुभे गुमराह क्यों करते हो ?" मैचम ने उत्तर दिया, "जिन लोगों के उद्धार के लिए तुम जा रहे हो यही तो मुभे मेरे सर्वनाश के लिए पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।"

डिक ने ग्रसहमित प्रकट करते हुए श्रपना सिर ग्रजीव ग्रन्दाज से हिलाया ग्रीर कहा, "मैं श्रव कुछ नहीं कर सकता जैक, ग्रव इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे सिर पर इस समय तो कोई सङ्कट नहीं है। उनकी तरफ़ नहीं देखते जो भीत के मुँह में जा रहे हैं। मुभे चुटकी दो। क्या तम उन सबको मरवा देने पर तुले हए हो?"

"रिचर्ड शैल्टन" मैचम ने उसके चेहरे पर देखने हुए कहा, "तो क्या तुम फिर से सर डेनियल के साथ हमसफ्र होना चाहते हो ? क्या तुमने अपने कानों से नहीं सुना है ? क्या तुमने उस एलिस को नहीं सुना कि वह क्या कहता था ? क्या तुम्हारे हृदय में अपने रक्त के प्रति ममता नहीं है, भ्रौर जिन्होंने उन्हें कत्ल किया उनके प्रतिशोध के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है ? 'हैरी शैल्टन' उसने कहा था भ्रौर हैरी शैल्टन ही तुम्हारे पिता थे। यह बात तो सूर्य के प्रकाश के समान साफ हो चुकी है।"

"तुम क्या चाहते हो ?" डिक चिल्लाया, "क्या तुम चाहते हो कि मैं इन डाकुम्रों पर विश्वास कर लूँ ?"

"नहीं, मैंने इनसे भी पहिले सुना है," मैंचम ने कहा, "यह बात दूर-दूर तक फैल चुकी है कि सर डेनियल ने ही उन्हें करल किया था। उसने एक सौगन्ध खाकर उनका करल किया था श्रौर अपने ही घर में एक बेगुनाह का खून किया था। ग्राज स्वर्गस्थ ग्रात्मा तुमसे ग्रपना प्रतिशोध लेने की हसरत रखती है। ग्रौर तुम हो कि कातिल की मदद करने जा रहे हो!"

"जैंक," डिक चिल्लाया, "मैं यह सब नहीं जानता! ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं कैसे जानूं! लेकिन देखो तो। उस आदमी ने मुफ्ते पाला है, बड़ा किया है। श्रीर उन श्रादिमियों को जिनके साथ मैंने शिकार खेलना सीखा, क्या 'उन्हें में मौत के मुंह में छोड़ दूं श्रो, मेरे साथी, श्रगर मैं वैसा करता हूँ तो मेरे इस कृत्य से मनुष्यता की मर्यादा भंग होगी। नहीं जैक, श्रव तुम मुक्तसे वैसा करने को मत कहना, श्रव तुम मुक्ते यह कुत्सित कार्य करने की प्रेरणा फिर न देना।"

"लेकिन तुम्हारे पिता का प्रतिशोध डिक !" मैचम ने अपने अन्तर में कुछ अविश्वास-सा करते हुए कहा, "तुम्हारे पिता का प्रतिशोध और मेरे लिए तुम्हारी सौगन्ध, जो कि तुमने देवताओं को साक्षी करके खाई थी, उसका क्या होगा ?"

"मेरे पिता का प्रतिशोध ?" शैल्टन चिल्लाया, "नहीं, उनके प्रति मेरा कर्तव्य मुफ्ते जाने से नहीं रोकता । अगर सर डेनियल ने उन्हें करल किया है, तो जब अवसर आएगा, यही हाथ उन्हें तलवार के घाट उतारेगा । लेकिन विपत्ति के समय मैं अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा । और तुम्हें दी हुई मेरी सौगन्ध ? मैं तुमसे विनती करता हूँ जैक, कि तुम मुफ्ते उसका पालन करने के लिए मजबूर न करो । इतने लोगों का जीवन संकट में है । मेरी प्रतिष्ठा के लिए तुम मुफ्ते उस सौगन्ध के बन्धन से मुक्त कर दो, मैं तुम-से यही उम्मीद करता हूँ ।"

"मैं डिक, ऐसा कभी नहीं करूँगा," मैचम ने कहा, "तुम मुभे छोड़कर जा रहे हो ! तुम अपने वचन से विमुख हो रहे हो । मैं बार-बार यह कहुँगा।"

"मेरा रक्त खौलता है," डिंक ने कहा, "मेरी चुटकी मुभी दो। लाम्रो, दो ज्ल्दी।"

"मैं नहीं दूँगा," मैचम चिल्लाया, "मैं तुम्हें श्रपना सर्वनाश नहीं करने ' दूँगा।"

डिक चिल्लाया, "मैं तुमसे लेकर दिखा दूँगा।"
"तो फिर कोशिश कर देखो।" मैचम ने कहा।

वे दोनों एक दूसरे की तरफ़ घूरते हुए खड़े रहे। ग्रीर दोनों ही जैसे एक दूसरे पर भपटने के लिए तैयार थे। डिक ग्रागे बढ़ा। मैचम घूमकर भाग खड़ा हुग्ना, लेकिन दो छलाँगों में ही वह पकड़ लिया गया था। चुटकी उसके हाथ से मरोड़कर छीन ली गई ग्रीर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। ग्रीर डिक क्रोध

से लाल घूँसा ताने अभी भी उसकी श्रोर ताक रहा था। मैचम घूँसा खाकर घास में मुँह छिपाए वहीं गिरा पड़ा था, वह परास्त हो चुका था।

डिक ने श्रपना धनुष भुकाया।

"मैं तुम्हें सबक सिखा दूँगा," वह रौद्र भाव से चिल्लाया, "सौगन्ध या चाहे जो कुछ हो, फिर तुम चाहे मेरा कुछ भी विगाड लेना।"

स्रोर वह पीछे घूमा श्रीर दौड़ने लगा । मैचम फिर उठ खड़ा हुआ था स्रौर वह भी उसके पीछे दौड़ने लगा था।

''तुम क्या चाहते हो ?'' डिक ने खड़े होकर पूछा, ''तुम मेरे साथ क्यों दौड़े आते हो ? दूर खड़े रहो !''

"मैं जहाँ चाहूँगा, जाऊँगा," मैचम ने कहा, "यह जंगल मेरे लिए खुला पड़ा है।"

''पीछे खड़े रहो, मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ,'' उसने भ्रपना धनुष मैचम की स्रोर सीधा करते हुए कहा।

''स्रोह, हम जानते हैं तुम बड़े बहादुर हो''' मैंचम ने व्यंय किया, ''लो' मारो ।''

डिक ने उलभन में पड़ते हुए श्रपना धनुप नीचा कर लिया।

"देखों!" उसने कहा, "तुमने मेरा काफी नुकसान अब तक करवा दिया है। अब मेरा पीछा छोड़ो। बुद्धिमानी यही है कि तुम अपना रास्ता चुन लो, वरना मुक्ते मजबूर होकर तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाना पड़ेगा।"

"श्रच्छी बात है," मैचम ने दृढ़तापूर्वंक कहा, "तुम श्रधिक शिवतशाली हो। तुम जितना चाहो मुभे श्रपमानित कर लो। मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूँगा डिक, जब तक तुम मुभे बाँधकर ही न डाल दो।" उसने कहा।

डिक श्रव श्रपने श्रापे में श्रा चुका था। इस रक्षाहीन जीव को मारने में उसका हृदय दुखने लगा था। श्रीर उसकी रक्षा के लिए उसके मस्तिष्क में श्रीर कोई उपाय श्राता न था सिवाय इसके कि वह उसे छोड़कर चला जाए। उस साथी को वह बिन बुलाया मेहमान ग्रीर सम्भवतः श्रव तो ग्रविश्वसनीय भी समभने लगा था।

"तुम पागल हो गए हो, मैं सोचता हूँ।" वह चिल्लाया, "बेवकूफ म्रादमी, मैं तुम्हारे शत्रुम्रों के पास ही जा रहा हूँ। जितनी जल्दी मेरे लिए सम्भव हो

सकता है उतनी ही ज्ल्दी।"

"मुभे इसकी चिंता नहीं है डिक," छोकरे ने उत्तर दिया, "ग्रगर तुम मरना चाहते हो डिक, तो मैं भी तुम्हारे साथ मर्ह्गा। मैं तो कारावास में भी तुम्हारे साथ ही जाना पसंद कहुँगा, ग्रकेले जाने की ग्रपेक्षा।"

"ग्रच्छी वात है," दूसरे ने उत्तर दिया, "मेरे पास और ग्रधिक वकवास सुनने के लिए तो समय नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ आना ही है तो आग्रो! लेकिन अगर तुमने मेरे साथ घोखा किया तो मैं तुम्हारी चिन्ता नहीं करूँगा। यह सोच लो, तुम्हारे मन में कोई दुविधा तो नहीं है?"

इतना कहकर डिक फिर भागने लगा। यह एक भाड़ी के बित्ते से भाग रहा था घौर घपने चारों घोर चौकका होकर देखता जाता था। एक ही दौड़ में वह इस खड़ ड से वाहर आ गया था और अब घपेक्षाकृत ग्राधिक खुले जंगल में दौड़ रहा था। वाई ओर कुछ ऊँचाई दिखाई देती थी और वह ऊँचाई सुनहरी कसौंदी और छतरीदार सनोवर के वृक्षों से ढकी हुई थी।

"मैं वहाँ से स्थिति को देखूँगा," उसने सोचा, और एक साफ्-से रास्ते से होकर उघर की श्रोर लपक चला।

बह कुछ ही गज़ चला होगा कि मैचम ने उसके बाजू पर स्पर्श किया श्रीर एक श्रोर संकेत किया। इस ऊँचाई के पूर्व की श्रोर एक खडु था श्रीर एक घाटी वहाँ से दूसरी भोर जाती थी। श्रभी भाड़खण्ड समाप्त नहीं हुआ था श्रीर भूमि अबड़-खाबड़ थी। वहीं पर एक के बाद दूसरे हरी पोशाक वाले लोगों को डिक ने ऊपर चढ़ते हुए देखा। उस दल की श्रगली पंक्ति में श्रपना भाला हाथ में लिए एलिस डिकवर्थ स्वयं चल रहा था। वे कुल दस श्रावमी थे। एक के बाद एक करके वह ऊपर चढ़े श्रीर खुले श्राकाश में साफ़ दिखाई एड़ने लगे। फिर उसके दूसरी श्रीर उतर गए।

डिक ने मैचम की भीर स्नेहाई दृष्टि से देखा।

"तो तुम मेरे विश्वासपात्र हो जैक ?" डिक ने कहा, "मैंने सोचा था कि तुम दूसरे पक्ष के हो।"

मैचम ने सिसकता शुरू कर दिया।

"नहीं-नहीं," डिक बोला, "क्या तुम दो शब्द कहने के लिए इस तरह रोम्रोगे ?" "तुमने मुक्त पर प्रहार किया।" मैचम ने सिसकते हुए कहा, "जब नुमने मुक्ते नीचे गिराया तो मुक्ते चोट लगी। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने बाले कापुरुष हो।"

"नहीं, यह बेवकूफ़ी की बातें हैं," उसने कठोरता से कहा, "तुम्हारा मेरी चीज पर कोई अधिकार नहीं था, मास्टर जॉन ! मुफ्ते अधिकार था कि मैं तुम्हें दण्ड देता । अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मेरी आजा माननी पड़ेगी। यस, अब चले आओ ।"

भैचम के मस्तिप्क में पीछे ठहरने का थोड़ा-सा विचार श्राया था श्रवदय। लेकिन जब उसने देखा कि डिक यह सब कुछ देखकर भी, उस पर किंचितमात्र भी ध्यान न देकर ऊँचाई की श्रोर वढ़ने के लिए पूर्णंरूप से छत संकल्प है, तो उसने भी उसका साथ निभाना उचित समका श्रौर तत्काल उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। लेकिन रास्ता बड़ा दुर्गम श्रौर ढालू था। डिक को पहिले ही काफ़ी बित्ता मिल चुका था श्रौर वह श्रपेक्षाकृत उससे भागने में भी श्रधिक समर्थ था इसलिए शीझ ही ऊँचाई पर पहुँच गया। वह सनोवर के कुंजों में से गुजरतं हुए कसींदी के भुण्डों में सरक गया। तब कहीं मैचम हिरन की तरह हाँफता हुआ, उसके पास पहुँचा श्रौर चुपचाप उसकी बगल में लेट गया।

नीचे सतह में एक विशाल घाटी थी और उसके अन्दर से होता हुआ एक रास्ता चक्कर खाकर टन्सटाल की ओर जाता था। यह रास्ता दलदल से होकर अजाता था और अपेक्षाकृत छोटा था। रास्ता काफ़ी चालू था और स्थान-स्थान साफ नज़र आता था। इस स्थान पर आकर चारों ओर खुली वादी थी। जंगल उसके निकट सरक आया था और जगह-जगह पर छिपने के उपयुक्त स्थान बने हुए थे। रास्ते पर बहुत नीचे अभी भी सात इस्पाती हस्तत्राण दींख पड़ते थे और सूर्य की रोशनी उन पर कौध उठती थी। सैल्डन और उसके साथी सर डेनियल का मिशन पूरा करने के लिए तेज़ी से बढ़ते आ रहे थे। वायु थोड़ी मद्धम पड़ गई थी किन्तु अभी भी वृक्षों के सिर कभी-कभी भुक जाते थे। और अगर एपिलयार्ड वहाँ होता तो चिड़ियों की घबराई हुई उड़ान को देखकर वह कोई चेतावनी प्राप्त कर सकता था।

''श्रव देखो'', डिक फुसफुसाया ''वह श्रव जंगल में काफ़ी दूर बढ़ श्राए हैं। उनकी सुरक्षा इसी में है कि वह तेज़ी से श्रागे बढ़ जायें। लेकिन उधर देखो जहाँ यह विस्तृत घाटी हमारे सामने खुली हुई है, वहाँ चालीस-पचास वृक्षों का एक भुण्ड है, और एक द्वीप-सा बना हुआ है। वहाँ आकर वे सुरक्षित हो सकते हैं। जिस समय वह यहाँ पहुँच जायेंगे, मैं आगे बढ़कर उन्हें चेतावनी दे दूंगा। लेकिन मेरा हृदय आशंका से भर उठा है। वह इतने लोगों के सम्मुख केवल सात हैं। और उनके पास बस केवल धनुष हैं। लम्बा धनुष, जैंक, सदैव ही सफल सिद्ध होता है।"

इसी बीच सैल्डन और उसके आदमी, मोड़ को पार करके आगे बढ़ आए थे। उन्हें किसी भी संकट का भय नहीं था। वह काफ़ी निकट आ पहुँचे थे। एक बार, वे ककते दिखाई पड़े। उन्होंने अपने को एक दल में संगठित कर लिया, और कान देकर आहट लेने लगे। लेकिन यह आवाज दूर युद्ध के मैदान में से आ रही थी जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आर्किवत कर लिया था। यह एक तोप के चलने की गूँजती हुई आवाज थी जो कि हवा के साथ कभी-कभी मुखर हो उठती थी और उस महान युद्ध की सूचना देती थी। इससे यह स्पष्ट था कि अगर तोप की आवाज इधर टन्सटाल वन में भी सुन पड़ने लगी है तो लड़ाई पूर्व की ओर खिसक आई है और सर डेनियल का पक्ष निश्चय से परा-जित हो रहा है।

तभी वह दल फिर आगे रवाना हो गया और इसके बाद वह एक बहुत ही खुले और छोटी-छोटी भाड़ियों से घिरे प्रदेश में 'आ पहुँचा था। यहाँ जंगल की केवल एक दुकड़ी सड़क से आकर मिलती थी। वह इस दुकड़ी के निकट आने ही वाले थे कि एक तीर वायु में उड़ता दिखाई पड़ा। उन आदिमियों में से एक ने अपने हथियार डाल दिए, घोड़ा पिछले पाँवों पर खड़ा हो गया और बाद में दोनों नीचे गिर गए और देर के रूप में गिरकर तड़पने लगे। जिस स्थान पर ये छोकरे लेटे हुए थे, वहाँ से उनकी चीख-पुकार, घोड़ों की घब-राहट और उछल-कूद स्पष्ट दीख पड़ती थी, लेकिन शीझ ही वह दुकड़ी इस आदचर्य से मुक्त होने लगी थी और वह फिर आगे बढ़ने लगी थी। एक आदमी घोड़े से उतरने लगा था। एक तीर, जो कुछ अधिक दूरी से चलाया गया प्रतीत होता था, एक दूसरे सवार को लगा और वह भी धूल चाटने लगा। जो जवान घोड़े से उतर रहा था, उसका हाथ लगाभ पर से चूक गया था और उसका घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ने लगा था। सवार का एक पैर

जमीन से टकराता जा रहा था शौर घोड़ा ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछलता बढ़ रहा था। चार ग्रादमी जो ग्रभी तक घोड़ों पर सवार थे, घबराकर इधर-उधर बिखरने लगे। एक घबराकर सरपट दलदल की ग्रोर भाग खड़ा हुन्ना था। तीन ग्रादमी घोड़ों की रासें ढीली करके टन्सटाल की ग्रोर लपके। हर एक कुंज के पास से जब वे गुजरते थे, तो उन्हें लक्ष्य करके एक तीर छूटता था। शीघ्र ही एक घोड़ा ग्रौर गिर गया। सवार पैदल ही वौड़ने लगा ग्रौर ग्रपने दूसरे साथियों का पीछा करने लगा, लेकिन एक दूसरे तीर ने उसे भी किनारे लगा दिया। उन बचे हुन्नों में से भी एक दूसरा ग्रादमी ग्रौर गिर गया, ग्रौर फिर एक घोड़ा ग्रौर। ग्रव इस सारी टुकड़ी में से केवल एक ग्रादमी शेष बच गया था, वह भी पैदल था। ग्रौर सवार हीन भागते हुए घोड़ों की टापों की ग्रावाज—जो विभिन्न दिशाग्रों से ग्रा रही थी—ग्रव हल्की पड़ती जा रही थी।

इस सारे समय में एक भी आक्रमएकर्ता ने अपने आपको प्रकट नहीं किया था। रास्ते पर यहाँ-वहाँ मृतक सैनिक या उनके घोड़े छुढ़क रहे थे और प्रारागन्तक पीड़ा से कराह रहे थे, किन्तु किसी भी आक्रमएकर्ता ने इतनी दया नहीं दिखाई थी कि वह उन्हें सामने आकर उस पीड़ा से शीझ ही मुक्त कर देता।

वह एकाकी सवार अपने गिरे हुए घोड़े के निकट विमूढ़ावस्था में खड़ा रह गया था। वह सारा रास्ता पार करके उस स्थान पर आ गया था जिस और डिक ने संकेत किया था। जिस स्थान पर छोकरे लेटे हुए थे, वह वहाँ से पाँच सौ गज से अधिक दूर नहीं था। सैनिक मौत के साये में इधर-उधर ताक रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हुई है तो उस आदमी में साहस का संचार होने लगा और उसने अपनी कमान हाथ में ले ली और फिर से तान ली थी। उसकी चाल-ढाल से डिक ने तत्काल पहचान लिया कि वह सैल्डन है।

उसके इस प्रतिरोध को देखकर उसके चारों श्रोर धिरे वन के हर कोने से एक अट्टहास गूँज उठा। लगभग बीस श्रादिमियों के कंठों से जो कि इन घनी भाड़ियों में छिपे हुए थे—यह श्रसमय का क्रूर हास्य मुखर हो रहा था; तभी एक तीर सैल्डन के कन्धे पर से चमक गया। वह उछला और क्रूदकर दो कदम

पीछे हट गया। एक और तीर चनकर काटता हुआ उसकी एड़ियों पर आकर लगा। अब वह छिपने के लिए आगे लपका। एक तीसरा तीर टीक उसके मुँह के सामने सन्नाया और कुछ क़दम सामने आकर गिरा। और तभी वह अट्टहास पुनः चारों तरफ़ की भाड़ियों में से प्रतिष्वित्त होता हुआ सुनाई पड़ा।

यह स्पष्ट था कि वह आक्रमणकारी उसे खेल खिला रहे थे। उसी प्रकार जैसे कि उन दिनों शिकारी साँडों को खेल खिलाते थे और आज भी विल्ली चूहे को मौत के घाट उतारने से पहले खेल खिलाती है। यह फड़प श्रव जैसे समाप्त हो चुकी थी और एक आदमी हरी पोशाक में तीर उठाता हुआ देखा जा सकता था। श्रव वे अपने हृदयों में उस श्रभागे को मौत का खेल खेलते हुए देखकर श्रानन्द ले रहे थे।

सैल्डन अव कुछ-कुछ समभ चुका था। वह क्रोध में बड़े जोर से गर्जा। उसने अपनी कमान कंधे पर लगाई श्रौर एक तीर जंगल में छोड़ दिया। संयोग से उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा क्योंकि उधर से एक हल्की-सी चीख सुनाई पड़ी। तब अपने हथियार फेंककर सैल्डन ने घाटी के ऊपर की श्रोर दौड़ना शुरू कर दिया। वह डिक श्रौर मैचम की ठीक सीध में दौड़ रहा था।

काले तीर वाले दल ने ग्रव गंभीरतापूर्वक निशाना लगाना ग्रारम्भ कर दिया था। लेकिन जैसे उनके हाथ से भ्रव भ्रवसर निकल चुका था। उनका निशाना बार-बार चूक जाता था क्योंकि उनकी म्रांखों पर सूर्य की चकाचौंध पड़ रही थी ग्रीर सैल्डन उनके निशानों को उकाता हुग्रा भ्राड़ा-तिरछा होकर भाग रहा था। उसने सबसे श्रच्छा यही किया था कि वह घाटी में ऊपर की ग्रीर दौड़ने लगा था। उधर कोई भ्रादमी भ्रव नहीं रह गया था। जो एक थां उसे सैल्डन ने समाप्त कर दिया था। भ्रव भ्राक्रमणकारियों में खलबली मच गई थी। एक सीटी तीन बार बजी भ्रीर फिर दो बार भ्रीर बजी। एक भ्रीर दूसरी दिशा से वैसा ही संकेत दोहराया गया। दोनों तरफ़ जंगल में लोगों के भागने की खड़खड़ाहट स्पष्ट सुन पड़ने लगी। उस घवराहट में एक हिरन भी दौड़कर खुले मैदान में श्रा गया। वह एक सैकिण्ड के लिए ग्रपने तीन पाँवों पर खड़ा रहा श्रीर तीर की तरह जंगल में फिर से गायब हो गया।

सैंत्डन अभी तक दौड़ रहा था लेकिन अभी भी उसके पीछे तीर सनसना

रहे थे। उसके सौभाग्य से वे किसी तरह चूकते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे वह अब बचकर निकल जाएगा। डिक ने अपना कमान चढ़ा ली थी और उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध हो गया था। मैचम भी अपने स्वार्थों को भूलकर उस भगोड़े के लिए दयाई हो उठा था। दोनों छोकरों के हृदय उमंग और उत्साह से अन्दर ही अन्दर काँपने लगे थे।

वह उनसे केवल पचास ही गज होगा कि एक तीर उसको श्राकर लगा श्रीर वह गिर गया। वह तत्काल फिर उठ खड़ा हुश्रा था लेकिन श्रब की बार वह लड़खड़ाने लगा था श्रीर एक श्रन्धे श्रादमी की तरह श्रपनी दिशा से भटक-कर दौड़ने लगा था।

डिक कूदकर खड़ा हो गया और उसकी और हाथ हिलाने लगा। "इधर," डिक चिक्लाया, "इस तरफ़ भागो। यहाँ मदद है। नहीं, भागो भाई और भागो।"

लेकिन अभी सैल्डन को एक तीर और कन्घे में आकर लगा और वह उसकी जाकेट को बींघता हुआ दूसरी तरफ़ बाहर निकल आया और मैल्डन पत्थर की तरह भूमि पर लुढ़क गया।

"ग्राह, बेचारा !" मैचम दोनों हाथ मीड़ते हुए चिल्लाया।

ग्रीर डिक पथराया-सा पहाड़ी पर खड़ा रहा, जैसे, तीरंदाजी के लिए कोई निशान खड़ा कर दिया गया हो।

एक साथ लगभग दस तीर उस पर छोड़े गए क्योंकि जंगल के सरदारों को उसे अकस्मात उस स्थिति के पृष्ठभाग में देखकर भयानक क्रोध चढ़ आया था, क्योंकि उसने उन्हें अप्रत्याधित रूप से धोखे में डाल दिया था। लेकिन तभी एक भाड़ी में से डकवर्थ उठ खड़ा हुआ और उसने ऊँची आवाज में आईर दिया कि 'तीर चलाना बन्द कर दो और उसे जिन्दा पकड़ लो। वह शैल्टन है— हैरी शैल्टन का पुत्र।'

भौर तभी चील भरती हुई एक सीटी कई बार हवा में गूँजी उठी। कुछ दूरी पर भी उसी तरह की मावाज दोहराई गई। यह सीटी शायद जॉन एमेण्ड-म्राल का युद्ध-घोष था जोकि वह म्रादेश देने के लिए प्रयोग करता था।

''म्राह, बुरा हुआ,'' डिक चिल्लाया, ''हम घेर लिए गए। जल्दी करो जैक, जल्दी भागो।''

ग्रीर वह जोड़ा लौट पड़ा ग्रीर भाड़ियों की ओट लेता हुग्रा पहाड़ी की ग्रीट हो गया। यह वास्तव में उनके लिए भाग खड़े होने का महत्वपूर्ण श्रवसर था । काले तीर वालों का दल पहाड़ी के चारों ओर से घिरता श्रा रहा था । उनमें से कुछ बहुत तेज दौड़ने वाले थे, क्योंकि बहुधा दौड़ने पर मजबूर होने के कारण उन्हें उस पहाड़ी प्रदेश में दौड़ने का श्रम्यास हो गया था ।

वह लोग अपने उद्देश्य के अत्यन्त निकट पहुँच गए थे, कुछ घाटियों से गुजरते हुए दाएँ और बाएँ फैल गए थे भ्रौर दोनों तरफ़ से छोकरों को घेरते ला रहे थे।

डिक पास वाली आड़ी में एकदम भीतर ही घुसता चला गया। यह सनोवर के वृक्षों का एक ऊँचा-सा कुंज था। यहाँ जमीन पर पैर अच्छी तरह पड़ता था और छोटी-छोटी काड़ियों का पैरों में उलक्षना बन्द हो गया था। इससे उनकी रफ़्तार में काफ़ी तेजी था गई थी। इसके आगे फिर एक खुला मैदान पड़ा, जिसे डिक ने छोड़ दिया और वह बाई दिशा में सीभा हो लिया। दो मिनट बाद उसी तरह की अड़चन फिर आई और लड़कों ने फिर वैसा ही उपाय किया। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे यह लड़के बाई आर भागते-भागते बड़ी सड़क के निकट आते जा रहे थे और उसी नदी के निकट पहुँच गये थे, जिसे उन्होंने आज ही पार किया था। उनका पीछा करने वाले दाएँ हाथ को बढ़ रहे थे और उनसे ठीक दूसरी दिशा में टन्सटाल की ओर बढ़ गए थे।

लड़के साँस लेने के लिए रुक गये। पीछा किये जाने की आवाज बिल्कुल मन्द पड़ गई थी। डिक ने जमीन पर कान लगाकर पूरी तरह जाँच कर लेना चाहा, परन्तु किसी तरह की आवाज का सुनाई देना बन्द हो गया था, केवल हवा के खड़कने की ग्रावाज ग्रारही थी। इस हवा ने कन्हेर लेना ग्रौर भी मुश्किल कर दिया था।

"ग्रीर ग्रागे बढ़ों" डिक ने कहा, ग्रीर चूँकि वह दोनों थक चुके थे ग्रीर मैचम पैर की चोट के कारण लड़ खड़ाने लगा था—इसलिए फिर एक बार एक दूसरे के कन्छे के सहारे वे पहाड़ी के नीचे की ग्रीर लपकने लगे।

तीन मिनट बाद वह एक सदाबहार की नीची फाड़ियों में थ्रा गये। सिर से ऊँचे वृक्षों के कारण लगातार सिर पर छाया बनी हुई थी। समूचा दृश्य ऐसा प्रतीत होता था जैसे ऊँचे स्तम्भों पर टिका हुझा एक गिर्जाघर का गुम्बद हो। बस, केवल पिवत्र वस्तुओं के वहाँ उपस्थित होने की ही कमी थी। जिस प्रदेश से वह छोकरे गुजर रहे थे—वहाँ बहुत सुन्दर घास उगी हुई थी।

दूसरी स्रोर वह सदाबहार के स्रन्तिम छोर पर पहुँचकर पुनः गुम्बद की छाया से हटकर खुले हुए प्रकाश में स्रा पहुँचे थे।

"ठहरो !" एक भ्रावाज गुँज उठी।

पचास क़दम की भी दूरी नहीं होगी कि वृक्षों के बड़े-बड़े तनों के निकट हरी पोज़ाक में एक तगड़ा धादमी खड़ा था, जो भागने की थकान से चूर-चूर हो चुका था और उसने लड़कों को घरने के लिए फौरन ही धनुष सँभाल लिया था। मैचम एक चीख मारकर सन्न हो गया, किन्तु डिक सीधा उस बनवासी की भ्रोर लपका और जाते-जाते उसने अपना खंजर भी निकाल लिया। दूसरा भ्रादमी, न जाने वह इस आकस्मिक आक्रमए। से स्तम्भित रह गया था अथवा अपने भ्रादेशों का पालन कर रहा था, परन्तु उसने तीर नहीं चलाया। वह ग्रनिविचत-सा खड़ा रह गया भौर इतने में ही डिक ने उसको गले से पकड़कर इस तरह भटका दिया कि वह भाड़ी में जा गिरा। उसका तीर एक तरफ़ जा पड़ा और कमान भन-भनाती हुई दूसरी और। अब वह निरस्त्र बनवासी अपने आक्रान्ता से गुत्थम-गुत्था हो गया था लेकिन खंजर दो बार चमका और नीचे गिरा। तब एक-दो कराहट भाईं। अब डिक पुन: उठ खड़ा हुआ था। वह ग्रादमी निश्चेष्ट हो चुका था। खंजर के ज़रूम उसके सीने में लगे थे।

"श्रागे बढ़ो !" डिक ने कहा श्रीर एक बार श्रीर आगे दौड़ने लगा । मैचम उसके पीछे लड़खड़ाता श्रा रहा था । सच तो यह था कि वे दोनों इतने थक चुके थे कि भागना उनके लिए श्रसम्भव था श्रीर वह मछलियों की तरह साँस लेकर फिर से क़दम बढ़ाने के लिए भरसक, परन्तु असफल प्रयत्न करते अवश्य जा रहे थे। मैचम के सख़्त चोट लगी थी और उसका सिर जैसे हवा में तैर रहा था। जहाँ तक डिक का सम्बन्ध था—वह तो जैसे शीशे का बना हुआ हो। लेकिन फिर भी वे साँस रोककर दौड़ लगाने की चेष्टा कर रहे थे।

थोड़ी ही देर में वह कुंज के अन्त में आ पहुँचे थे। उनसे कुछ ही गज का दूरी पर राईसिंघम से शोरबी को जाने वाली बड़ी सड़क दिखाई देती थी। सड़क के दोनों ओर जंगल की दो दीवारें चली गई थीं।

इस दृश्य को देखकर डिक रुक गया लेकिन जैसे ही जनका दौड़ना रुका, जन्होंने एक खड़खड़ाहट सुनी और वह आवाज तेजी के साथ ऊँची होने लगी। यह आवाज पहिले आंधी के एक प्रचण्ड भोंके के समान सुन पड़ती थी, लेकिन शीध ही साफ़ हो गई और अब यह स्पष्ट हो गया था कि वह घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज है। और तभी एक भ्रमक में कुछ सशस्त्र सैनिकों की एक दुकड़ी जन लड़कों के सामने प्रकट हो गई और तत्काल दूसरी दिशा में ओभल भी हो गई। वे लोग अपने प्राणों के भय से तितर-बितर होकर दौड़ रहे थे। कुछ ज़ल्मी थे। सवार-विहीन घोड़े उनके साथ-साथ दौड़ रहे थे। जनके चारजामे खून से सने हुए थे। यह जाहिर था कि वे सब लड़ाई के मैदान से भागे हुए सैनिक थे।

एक भावाज अभी मरने भी न पाई थी कि एक और खट-खट स्पष्ट सुन पड़ने लगी। इस बार जो सवार प्रकट हुमा वह अकेला ही था। वह भानदार रए। सज्जा धारए। किए हुए था और उच्च वंशीय योद्धा दिखाई देता था। उसके ठीक पीछे माल-असबाव की गाड़ियाँ घनघनाती आ रही थीं। घोड़ों को हाँ कने वाले अपनी जिन्दगी की हिफ़ाजत के लिए बेचैन-से नजर आते थे। उनके घोड़े भी लम्बे कदम नहीं फेंक पा रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग दिन में ही भाग खड़े हुए हैं। किन्तु इस कापुरुपता के बावजूद भी उनका उद्धार नहीं हो पाया था। जिस स्थल पर दोनों लड़के खड़े थे, उसके निकट ही एक सहास्य सैनिक इन भगोड़ों का पीछा करता हुआ आ पहुँचा। यह सैनिक क्रोध से आग-वजूला हो रहा था और आते ही उसने गाड़ीवानों को गाजर की तरह काटना सुक्त कर दिया। कुछ लोग अपने स्थानों से कूदकर जंगल में घुस गये। और जो बैठे रह गए उन्हें उसने तलवार के घाट उतार दिया। यह निर्मम हत्याकाण्ड करते हुए वह सैनिक लगातार नफ़रत से उन्हें गालियाँ देता जाता था। उसकी

श्रावाज मुश्किल से ही ग्रादमी की श्रावाज मालूम पड्ती थी।

सारे समय सड़क के दूसरी और आवाज आती सुनाई देती रही थी। गाड़ियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टापें, आदिमियों की चीखें और घवड़ाई हुई चीत्कारें वायु पर तैरती हुई आ रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दूर नीचे सड़क अपूरं एक सम्पूर्ण सेना का निर्ममतापूर्वक वध किया जा रहा है।

डिंक उदास-सा खड़ा था। पहिले उसने तै किया था कि हाली बुड की ग्रोर मुड़ने वाली सड़क के प्राप्त होने तक वह इस बड़ी सड़क से ही बढ़ेगा, लेकिन ग्रव उसे ग्रपनी योजना बदलनी पड़ी। उसने राईसिन्धम की वर्दी को पहचान लिया था ग्रीर युद्ध का निर्साय लंकास्ट रों के विपरीत हुग्रा है, यह स्पष्ट हो गया था। वह सोच रहा था कि क्या सर डेनियल सहायता लेकर युद्ध-क्षेत्र में पहुँच चुके थे? क्या वह भी इन्हीं ग्रभागे भगोड़ों में से है? क्या यह भी मुमिकन है कि वह यार्क-पक्ष में चले गये हों? सैनिक मर्यादा का भंग करना उनके लिए ग्रसम्भव नहीं।

"ग्राम्रों!" उसने ग्रपने साथी के प्रति किंचित कठोरता के स्वर में कहा भीर भ्रपनी एडियों पर घूमकर वह फिर से कुंज में प्रवेश करने लगा। मैचम जसके पीछे दिलकता भ्राने लगा था।

्र कुछ समय तक वह चुपचाप ही जंगल को पार करते रहे। साँभ घरती ग्रा रही थी ग्रीर कैटले की ग्रोर मैदान में दिन दूबता नजर ग्राने लगा था। यूक्षों की छित्रियाँ चोटी पर सुनहरी पड़ती जा रही थीं, लेकिन भूमि पर उनकी छाया काली पड़ने लगी थी ग्रीर सर्दी बढ़नी शुरू हो गई थी।

"काश श्रिगर इस समय कुछ खाने को होता" डिक ने रुकते हुए कहा।
मैचम नीचे बैठ गया ग्रीर रोने लगा।

"श्रव तुम श्रपने खाने के लिए विलाप करने वैक गये हो, लेकिन उन सात श्रादिमियों की जान बचाने का जब श्रवसर था, तब तुम वजू के समान कठोर हो गए थे।" डिक ने घृगापूर्वक कहा, "तुम्हारी श्रात्मा पर सात श्रादिमयों का खून है, मास्टर जॉन । मैं तुम्हें उसके लिए कभी क्षमा नहीं कर सकता !"

"श्रातमा !" मैचम खूँ खारों से ऊपर देखता हुआ चिल्लाया, "मेरी आतमा पर! और तुम्हारे खंजर पर तो स्वयं एक आदमी का लाल खून लगा हुआ है। आख़िर किसलिए तुमने उस गरीब आदमी को कत्ल किया। उसने अपना तीर उठा लिया था लेकिन उसने तुम पर वार नहीं किया। उसने तुम्हें अपने

हाथों में थाम लिया था भ्रौर तुम्हें छोड़ दिया था। किसी ऐसे आदमी को मारना—जो दूसरे के विरुद्ध अपनी रक्षा नहीं करता—उतनी ही बहादुरी का काम है, जितना किसी बिलौटे को मारना।"

डिक एकदम सन्न रह गया।

"मैंने उसे ठीक ही खंजर भोंका। मैंने अपने को उसकी कमान पर फेंक विया था!" डिक चिल्लाया।

"यह एक बहुत ही बुजदिलों का-सा ग्राघात था" मैचम ने कहा, "तुम एक कमीने ग्रीर भगड़ा मोल लेने वाले ग्रादमी हो, मास्टर डिक ! तुम सुविधा का दुरुपयोग करते हो। ग्रभी ग्रगर तुमसे तगड़ा ग्रादमी तुम्हारे सामने ग्रा खड़ा हो, तो तुम उसके जूते चाटने लगोगे। तुम्हें प्रतिशोध लेने का भी होश नहीं है। ग्रीर ग्रपने पिता की मौत का प्रतिशोध! जबिक उनकी ग्रात्मा भटकती घूम रही है। लेकिन ग्रगर तुम्हारे हाथ में कोई ग्ररीब लड़की पड़ जाए, जिसमें चतुराई ग्रीर शक्ति कुछ भी न हो, ग्रीर तुमसे मित्रता करना चाहे तो तुम उसको कुचल डालने में कमी न रखोगे।"

डिक को इतना गुस्सा चढ़ आया था कि वह लड़की शब्द पर ध्यान ही न दे सका।

"बन्द करो बकवास!" डिक चिल्लाया। "सुन रखो! जब दो स्रादमी स्रापस में लड़ते हैं, तो उनमें से एक अवस्य गिरता है। शिक्तवान दुर्बल को पटक देता है। दुनिया का यही नियम है। श्रेष्ठ आदमी अपने से हीन को परास्त कर देता है और जो हीन है उसे इससे अधिक उचित स्रीर क्या पुरस्कार मिल सकता है? तुमने मुक्ते गलत परामर्श दिया है और तुमने मेरे प्रति कृतध्नता प्रदिश्ति की है, इसलिए तुम पर पेटी की मार पड़नी चाहिए। तुम इसी पुरस्कार के मुस्तहक हो। वही तुमहें मिलेगा।"

डिक, जिसकी खोपड़ी में बहुत तेज क्रोध चढ़ा हुआ था, श्रभी तक श्रपने को भली भाँति सँभाले हुए था और वह अपनी पेटी खोलने लगा था।

"अब तुम्हें तुम्हारा खाना भेंट किया जाएगा", उसने कठोरतापूर्वक कहा ।
मैचम के आँसू रुक गए थे। वह सफेद कपड़े की तरह सफेद पड़ गया था और
बिना नजर हटाए डिक के चेहरे की ओर देख रहा था। डिक ने पेटी घुमाते हुए
एक क़दम बढ़ाया, लेकिन वह अपने साथी की बड़ी-बड़ी आँखों और एलटते चेहरे

को देखकर भिभका। उसका साहस छूटने लगा।

"तव मानो कि तुम ग़लती पर,थे।" उसने स्वयं ही परास्त होते हुए कहा। "नहीं" मैचम ने कहा, "मैं सही था। बढ़ो आगे, बेदर्द! मैं लंगड़ा हूँ, थका हूँ, मैं प्रतिरोध भी नहीं करूँगा, लेकिन मुक्ते दु:ख है कि मैंने तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाई। ग्राग्रो मुक्ते मारो, कायर!"

डिक ने इस ग्रन्तिम उत्तेजना पर पेटी ऊपर उठाई लेकिन मैचम एकदम चौंककर इस तरह सिमट गया कि डिक का साहस फिर खता खा गया। उसकी पेटी उसकी बगल में गिर पड़ी ग्रीर वह एक बेवकूफ़ की तरह खड़ा रह गया।

"तुम भनकी को प्लेग मारे," वह चिल्लाया, "श्रगर तुम्हारे हाथों में बिलकुल ही ताकत नहीं है तो तुम श्रपनी जबान पर ताला क्यों नहीं डालते? लेकिन श्रव तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा।" श्रौर उसने श्रपनी पेटी पुनः कमर में बाँध ली, "तुम्हें मारूँगा तो नहीं," उसने कहना जारी रखा, "लेकिन तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगा। मैं जानता नहीं था कि तुम मेरे ही मालिक के शत्रु हो। मैंने तुम्हें श्रपना घोड़ा दिया, तुम मेरा खाना भी हड़प कर गए, तुमने मुफ्ते काठ का श्रादमी कहकर धिक्कारा, मुक्ते कायर श्रौर भगड़ालू कहा। मैं धर्म की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे श्रपराधों का पात्र मर चुका है श्रौर वह छलकने लगा है। दुनिया में दुर्वल होना भी बड़ी मज़ेदार बात है! मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम गलत से गलत काम कर डालो, तुम्हें कोई भी वण्ड न दे सकेगा। तुम श्रपनी जरूरत के समय किसी के हथियार भी चुरा सकते हो, लेकिन फिर भी वह श्रादमी तुमसे वह हथियार वापस नहीं ले सकता। तुम श्राक्तिन हो, धर्म की सौगन्ध! श्रगर कोई श्रादमी भाला लेकर तुम पर श्राक्तमण करे श्रौर यह कहता जाए कि वह शक्तिहीन है तो तुम खुशी से उसे श्रपने सीने में वह भाला उतारने दोगे? टट, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ?"

"भ्रौर फिर भी तुमने मुक्ते मारा नहीं," मैचम ने उत्तर दिया।

"चलो, छोड़ो," डिक ने कहा, "चलो, छोड़ो ! तुम्हें थोड़े उपदेश की ज़रूरत है। मुफें लगता है कि तुम्हारा पालन-पोषण ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अन्दर मुफें कुछ गुण अवश्य दिखाई देते हैं। निस्संदेह तुमने नदी में मेरी जान बचाई थी। नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरह अकृतज्ञ हूँ। लेकिन आओ, अब आगे चलें। आज रात हम हालीवुड में ही ठहर जाएँगे और

कल सुबह तेजी के साथ हम ग्रागे बढ़ जाएँगे।"

लेकिन हालांकि डिक ने यह स्वगत-भाषण करके अपनी स्वाभाविक मन:-स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैचम ने उसे एक क्षण के लिए भी क्षमा नहीं किया था। उसकी हिंसात्मकता और उस वनवासी को कत्ल करना और सबसे अधिक ऊँची उठी हुई पेटी वाला हश्य—कुछ ऐसे हश्य थे, जिन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था।

"मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ," मैचम ने कहा, "लेकिन इसे मेरा शिष्टा-चार ही समभें मास्टर शैल्टन, मैं भविष्य में अपना रास्ता स्वयं देखना पसंद करूँगा। यहाँ बहुत बड़ा जंगल पड़ा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हम अपना-श्रपना रास्ता निश्चय कर लें। तुम्हारा एक खाना और एक उपदेश मुभ पर चढ़ा है, श्रच्छा भ्रलविदा!"

"भ्रच्छा,'' डिक विल्लाया, "भ्रगर यही तुम्हारी इच्छा है, तो फिर ऐसा ही हो श्रौर तुम्हें प्लेग मारे।''

वह दोनों विपरीत दिशाश्रों में चल खड़े हुए। लेकिन उनके मस्तिष्कों में दिशा-ज्ञान कर्ता नहीं था। बस, दोनों भगड़ा करने पर तुले हुए-से थे। लेकिन डिक दस कदम ही चल पाया होगा कि उसे श्रपना नाम पुकारे जाने की श्रावाज आई श्रीर उसके साथ ही मैचम दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुँचा था।

"डिक," उसने कहा, "इस प्रकार अशिष्टतापूर्वक विदा होना कितनी बड़ी असम्पता होगी। यह रहा मेरा हाथ और उसके साथ मेरा हृदय भी। उनके सबके लिए जो कुछ तुमने मेरे लिए किया—केवल शिष्टाचार के रूप में नहीं, बिक अपने हृदय से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे!"

''वैल युवक,'' उसने अपनी स्रोर बढ़ाए गए हाथ को उत्साहपूर्वक स्रपने हाथ में लेते हुए कहा, ''तुम्हारी यात्रा भी मंगलमय हो। अगर वाक़ई तुम यात्रा कर भी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में क़तई भी आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि तुम बड़े भगड़ालू हो, जरूर किसी से लड़ बैठोगे।''

इस प्रकार वह एक बार फिर विदा हो गए। श्रौर तभी डिक दौड़ता हुश्रा मैचम के पास जा पहुँचा।

"यह लो," डिक ने कहा, "मेरी कमान ले जाग्रो। विना हथियार लिए

जंगल में नहीं जाना चाहिए।"

"कमान !" मैचम ने कहा, "नहीं युवक ! मुफ्तमें इसे खींचने की शक्ति नहीं है । ग्रौर न ही मैं निशाना लगाना जानता हूँ। इससे मेरी कुछ भी सहायता नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ।"

रात्रि का भ्रंघकार घिर चुका था और वृक्षों की छाया में वे एक दूसरे के मनोभावों को पढ़ नहीं सकते थे।

"मैं कुछ दूर तक तुम्हारे साथ चलूँगा," डिक ने कहा, "रात्रि ग्रॅथियारी है। मैं कम से कम किसी रास्ते पर तो तुम्हें डाल दूँ। मेरा मन कहता है कि भेरे बिना तुम ग्रवश्य ही भटक जाभ्रोगे।"

एक भी शब्द कहे बिना उसने आगे-आगे चलना शुरू कर दिया और दूसरा उसके पीछे चलने लगा। अंधकार गहनतर होता जाता था। केवल यहाँ-वहाँ, खुले स्थानों में आकाश उन्हें दीख पड़ता था—जो चमकते हुए तारों से भरा हुआ था। बहुत दूरी पर लंकास्टर सेना के विध्वंस होने की ध्विन अब भी सुन पड़ती थी, लेकिन उनके बढ़ते हुए क़दमों के साथ वह पीछे छूटती जा रही थी।

लगभग आघे घण्टे तक चुपचाप चलने के बाद वे एक भाऊ से भरे विस्तृत मैदान में आ गए। इस मैदान में उगी भाड़ियों की फूलन पर तारों का प्रकाश कौंध रहा था और कहीं-कहीं पर सदावहार की भाड़ियाँ आ जाती थीं। और एक सदावहार की भाड़ी के निकट वे हके और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा।

"तुम बहुत थके मालूम पड़ते हो," डिक ने कहा।

"ठीक कहते हो, मैं इतना थका हूँ," मैचम ने कहा, "कि जी चाहता है कि मैं यही गिर पड्रूँ ग्रौर मर जाऊँ।"

"मुभे नदी की कलकल सुन पड़ रही है," डिक ने कहा, "चलो उधर चलो, जोर की प्यास लगी है।"

जमीन घीरे-घीरे नीची होती चली गई थी। नीचे उतरकर तरेटी में उन्होंने देखा कि जंगली घास के मध्य से एक छोटा-सा चश्मा बह रहा है। ग्रब वे दोनों कगार पर लेट गए ग्रौर पानी से मुँह लगाकर उन्होंने पेट भरकर पानी पिया।

"डिक," मैचम ने कहा, "ग्रब कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्युल भी हिल नहीं सकता।"

"इघर ग्राते हुए मैंने एक खोला देखा था," डिक ने कहा, "चलो उसके ग्रन्दर पड़कर सो रहें।"

"ठीक है, मैं तैयार हूँ।" मैचम ने कहा।

वह खोला सुखा और रेतीला था । ऊपर से कँटीली भाड़ियाँ भुक म्राई थीं और उनकी सुरक्षा कर रही थीं और वहीं पर दोनों छोकरे एक दूसरे से सटकर सो गए थे, ताकि गर्मी रहे। वे भगड़े को बिलकुल भूल चुके थे। नींद एक गहरे बादल की तरह उन पर छा गई थी, और तारों की छाँह भीर भ्रोस की बूँदों में वह शान्तिपूर्वक सो गए थे। दोनों लड़के बहुत तड़के ही उठ बैठे। चिड़ियों ने अभी तक पूरी तरह चह-चहाना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन वह जंगल में इधर-उधर चहकती और फुदकती फिर रही थीं। सूर्य अभी तक निकला नहीं था हालाँकि पूर्व में आकाश रंगीन हो उठा था। चूँकि वह भूखे और थके थे इसलिए बिना हिल-डुले ही पड़े रहे और इस मनोरम दृश्य का ग्रानन्द लेने लगे। वे लेटे हुए ही थे कि एक घण्टी की घनघनाहट उनके कानों पर बज उठी।

''घण्टी,'' डिक ने बैठते हुए कहा, ''तो क्या हम हालीवुड़ के इतने निकट भ्रागए हैं ?''

थोड़ी देर बाद घण्टी फिर बज उठी, लेकिन इस बार बहुत ही निकट। भ्रौर उसके बाद वह घण्टी की ध्वनि, प्रातःकाल की खामोशी को भंग करती हुई, उनके श्रधिकाधिक निकट बढ़ती श्राती थी।

"स्ररे, यह क्या चीज हो सकती है ?" डिक ने साश्चर्य कहा । वह स्रब पूरी तरह जाग उठा था।

"कोई आदमी आ रहा है।" मैचम ने कहा, "और चलता हुआ वह एक घण्टी भी बजाता जाता है।"

"मैं ग्रब ग्रच्छी तरह उसे देख सकता हूँ," डिक ने कहा, "लेकिन वह किथर जा रहा है ? वह टन्सटाल के जंगलों में क्या करता फिर रहा है ? जैक," उसने ग्रीर ग्रागे कहा, "तुम मेरे ऊपर हँसोंगे तो, लेकिन यह खाली ग्रावाज मुक्ते बड़ी ग्रज्ञम मालूम पड़ती है।"

"भ्ररे इसका स्वर तो वड़ा भयावना है। हाय ! दिन भ्रभी निकला भी

नहीं है," मैचम ने भय से काँपते हुए कहा।

लेकिन तभी घण्टी की ग्रावाज तेज हो उठी ग्रौर चलने वाले की गति भी तेज पड़ गई। ग्रौर तव वह एक बार बड़े जोर से घनघनाई ग्रौर खामोश हो गई।

"ऐसा मालूम पड़ता है कि वह श्रादमी प्रार्थना करने निकला है । श्रौर श्रव नदी को कूदकर पार कर रहा है ।'' डिक ने देखा ।

"श्रीर श्रव वह फिर गम्भीरता से श्रागे बढ़ने लगा है," मैचम ने कहा। "नहीं, उतनी गम्भीरता से नहीं," डिक ने कहा, "वह श्रादमी बड़ी घबराहट में श्रागे बढ़ रहा है, जैसे श्रपने प्राणों को छिपाने के लिए चिन्तित हो। तुम देखते नहीं हो, घण्टी कितनी तेजी से निकट श्राती जा रही है।"

"ग्रब तो बहुत ही निकट ग्रा गई है," मैचम ने कहा।

वह ग्रब खोले के किनारे ग्रा गए थे। ग्रीर चूँकि खोला स्वयं कुछ ऊँचाई पर स्थित था, इसलिए वह उस तमाम मैदान को जंगल की सीमा तक श्रच्छी तरह देख सकते थे।

दिन की रोशनी बहुत साफ़ और भूरी थी और उसमें कसौंदियों के बीच एक पतली-सी बटिया उन्हें दीख पड़ रही थी। यह बटिया खोले से केवल सौ गज दूर थी और मैदान में पूर्व से पश्चिम तक चली गई थी। उसकी सीध लगा-कर डिक ने देखा कि हो न हो यह बटिया सीधी मोट हाउस तक जाती है।

इसी बटिया पर एक सफ़ेद आकृति अब उभर आई थी। यह आकृति थोड़ी रुकी और इधर-उधर सिर घुमाकर देखने लगी और तब बहुत ही धीरे-धीरे भुक्कर उस भाड़खंड को पार करके नीचे की ग्रोर बढ़ने लगी। हर क़दम पर घण्टी घनघनाती थी। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मुँह पर एक सफ़ेद बनावटी चेहरा था और उसमें आँखों के सूराख भी खुदे हुए नहीं थे। सिर पर पर्दा पड़ा हुग्रा था और लगता था कि वह जन्तु लकड़ी की टिक-टिक के सहारे अपना रास्ता टोहता बढ़ रहा था। लड़के भय से इस कदर ग्रिभभूत हुए कि जैसे उनके प्राग् निकल जाएंगे।

"कोई कोढ़ी है ?" डिक चिल्लाया।

''उसके स्पर्श में ही मृत्यु है,''मैचम चिल्लाया, ''चलो भाग चलें ।'' ''इस तरह नहीं,'' डिक ने कहा, ''तुम देखते नहीं हो उसकी ग्राँखें पत्थर की तरह अन्धी हैं। वह लकड़ी टेक कर चलता है। हमें चुपचाप लेटे रहना चाहिए। हवा बटिया की और बह रही है। और वह अपने रास्ते पर चला जाएगा, हमें कुछ भी कहेगा नहीं। आह, अभागा आदमी! हमें उस पर रहम आना चाहिए।"

"वह जब निकट ग्राएगा तब मैं उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करूँगा।" भैचम ने कहा।

वह अन्था कोढ़ी अब आधा रास्ता चलकर उनकी श्रोर आ चुका था। सूर्य चमकने लगा था श्रौर उसके नक़ाब को भी चमका रहा था। उसके कद को देखने से लगता था कि इस घृिएत बीमारी से पीड़ित होने के पूर्व वह अवश्य ही लम्बा-तड़ंगा आदमी रहा होगा। अब वह शिक्तशाली क़दम रखकर चलने लगा था। उसकी घण्टी की वह भोंड़ी आवाज, लकड़ी की खट-खट, उसके चेहरे का नेत्रविहीन नक़ाब और यह भावना कि जीते जी वह नारकीय यातना भोगेगा और फिर मर जाएगा और अगर जीवित रहेगा तो मानव प्रााणी को स्पर्श न कर सकेगा यह बातें इतनी करुणाजनक थीं कि लड़कों के हृदय करुणा से भर उठे थे। ज्यों-ज्यों उसके क़दम उनकी भ्रोर बढ़ रहे थे, त्यों-त्यों उनका साहस उनका साथ छोड़ता जा रहा था।

वह ज्योंही खोले के बराबर में क्राया, तो लड़कों की क्रोर मुड़ा। "मेरी हमारी रक्षा करे! वह हमें देख रहा है।" मैचम बेहोश होते हुए बोला।

"हिश !" डिक फुसफुसाया, "वह देख नहीं सकता, वह अन्धा है।"

वह कोढ़ी या तो देख रहा था, या सुन रहा था, लेकिन दोनों कामों में से कुछ भी चाहे कर रहा हो, कुछ सेकिण्ड के लिए वह खड़ा अवश्य रहा था। तब उसने आगे बढ़ना आरम्भ कर दिया, लेकिन वह तुरन्त ही फिर रुका और लड़कों की ओर फिर देखने लगा। डिक बिलकुल सफ़ेद पड़ गया और भय से उसने आँखों बन्द कर लीं। लगता था जैसे देखने मात्र से ही कोई भयानक रोग उनसे चिपट गया है। लेकिन तत्काल उसने घण्टी बजाना आरम्भ कर दी और वह एक भाड़ी के पीछे गायब हो गया।

"उसने हमें देख लिया है," मैचम ने कहा, "मैं सौगन्ध खा सकता हूँ!" "टट्," डिक ने अपने साहस की कुछ चिनगारियाँ पुनः प्राप्त करते हुए

कहा, "उसने केवल हमें बातें करते सुना। ग्रभागा इन्सान! तुम ग्रन्धे हो ग्रौर निबिड रात्रि में चलते रहे हो! पास में ग्रगर कोई भाड़ी खड़खड़ा उठती होगी ग्रौर कोई पक्षी चिहुक उठता होगा, तो तुम चौंक-चौंक पड़ते होगे!"

"डिक, अच्छे डिक, उसने हमें देख लिया है," मैंचम ने फिर दोहराया, "जिस समय कोई सुनता है तो वह ऐसी चेष्टाएँ नहीं करता। वह हमें देख रहा था, सुन नहीं रहा था। उसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती। सुनो, कहीं घण्टी वजना तो बन्द नहीं हो गई है।"

लेकिन मामला वैसा ही निकला । घण्टी वजना बन्द हो गई थी ।"

"नहीं," डिक ने कहा, "मुक्ते उससे भय लगता है।" वह फिर चिल्लाया, "मैं उसे सहन नहीं कर सकता। श्राखिर इसका मतलब क्या है? धर्म की सौगन्ध, हमें भाग निकलना चाहिए।"

"वह पूर्व की क्रोर गया है," मैचम ने कहा, "अच्छे डिक, हम लोगों को मीधा पिटचम की क्रोर भाग चलना चाहिए। मैं तबतक साँस भी न लूँगा, जबतक हमारी पीठ उसकी क्रोर न मुड जाए।"

"जैक, तुम कितने कायर हो," डिक ने उत्तर दिया, "हम शी छ ही हाली बुड की ओर रवाना हो जाएंगे, और न सही तो उत्तर की ओर चलेंगे।"

वह फौरन उठकर खड़े हो गए। पत्थरों पर पैर रखकर वह चक्से से पार चले गए। ग्रीर दूसरी तरफ़ ढलान पर उतरते हुए जंगल की तरेटी की ग्रीर मुड़ गए। रास्ता बहुत ही विषम हो गया। वृक्षों का या तो भुण्ड ग्रा जाता था, ग्रथवा इक्के-दुक्के रह जाते थे। रास्ता चुनना कठिन हो गया था ग्रीर वे दोनों इधर से उधर भटकने लगे थे। कल दिन से ही भाग-दौड़ ग्रीर भूख-प्यास से उनके पैर भारी पड़ गए थे ग्रीर वे रेत पर लगभग श्रपने पैरों को घसीट: रहे थे।

उसी समय चट्टान की ग्रीर बढ़ते हुए उन्होंने कोढ़ी को देखा जो लगभग सौ फीट की दूरी पर खोले के पास से गुज़र रहा था। उसकी घण्टी ग्रब बजना बन्द हो गई थी, उसकी लकड़ी ग्रब जमीन पर खट-खट नहीं बोलती थी, श्रीर वह किसी ग्राँखों वाले ग्रादमी की तरह लम्बे कदम रखकर चल रहा था। ग्रगले ही क्षरा वह एक फाड़ी के पीछे गायब हो गया। दोनों लड़के पहिली ही हिष्ट पर कसौंदी की भाड़ी के पीछे भय से बेहाल होकर गिर पड़े।

"निश्चय ही वह हमारा पीछा कर रहा है," डिक ने कहा, "निश्चय ! वह ग्रपने एक हाथ में घण्टी पकड़े हुए था। ताकि वह बज न उठे। ग्रब देवता हमारी सहायता करें; इस महामारी से लड़ने की मुक्कमें शक्ति नहीं है।"

"वह क्या चाहता है," डिक ने कहा, "वह किसे खोज रहा है ? घ्राज तक कभी भी यह नहीं सुना गया कि किसी कोढ़ी ने दुर्भावनावश किन्हीं ग्रभागों का पीछा किया हो । क्या वह घण्टी इसीलिए नहीं बजा रहा है कि जो कोई उनके रास्ते में ग्राए, सुनकर रास्ते से हट जाए ? डिक, इसके पीछे कुछ गम्भीर रहस्य दिखाई पडता है।"

"तो फिर मैं किस तरह जुस्तज्ञ करूँ," डिक कराहा, "मेरे शरीर में से शिवत निकल गई है। मेरे पैर पानी की तरह भीग उठे हैं। मब तो देवता ही हमारा उद्धार करें!"

"तो क्या तुम काहिल की तरह लेट रहोंगे," मैचम ने कहा, "चलो पीछे लौटकर मैदान में चलो, ताकि वह हमें अनजाने में न पकड सके।"

"नहीं, श्रव मेरा वक्त श्रा गया है," डिक ने कहा, "हो सकता है संयोग से हमारे पास से ही निकल जाए और हमें न देख पाए।"

"तो फिर श्रपनी कमान भुकाकर मुक्ते दे दो," मैचम ने कहा, "क्या, तुम श्रादमी बनोगे ?"

डिक ने कहा, "क्या तुम एक कोढ़ी पर मुक्तसे तीर चलवाग्रोगे," वह चिल्लाया, "मेरा हाथ मुक्ते दता दे जाएगा। नहीं, ग्रव रहने दो ! जाने दो ! ग्रव मैं भूतों ग्रौर कोढ़ियों से नहीं लड़्गा। मैं स्वस्थ ग्रादिमयों से ही लड़ सकता हूँ। यह इनमें से कौन है—मैं नहीं कह सकता। खैर, कोई भी हो, ग्रव तो स्वर्ग के देवता ही हमारी सहायता कर सकते हैं।"

''श्रब, अगर यहीं तक आदमी का साहस है तो आदमी कितना असमर्थ जीव है,'' मैचम ने कहा, ''तुम कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए लेट रहो।''

तभी घण्टी की एक क्षीराए-सी घनघनाहट हुई।

"हत्थे से उसका हाथ छूट गया है," मैचम फुसफुसाया, "देखों, तो कितना निकट आ गया है!" लेकिन डिक ने उत्तर नहीं दिया, भय से उसके दाँत कटकटाने-से लगे थे। बुछ फाड़ियों के पीछे उन्होंने सफेद पोशाक का एक हिस्सा देखा, तब एक तने के पीछे से कोढ़ी का सिर दिखाई दिया और पीछे हटने से पहिले वह इधर-उधर फाँकने लगा। उनकी विस्फारित ग्राँखों को सारी की सारी फाड़ी जीती-जागती प्रतीत होने लगी और फाड़ियों की खड़खड़ में भी वे अपने दिलों की धड़कन साफ़-साफ़ सुन पा रहे थे।

तब अकस्मात् एक चील मारकर वह सीघा लड़कों की और दौड़ा। वह भी चील उठे और एक दूसरी दिशा में भाग खड़े हुए। लेकिन वह भयानक शत्रु मैचम के पीछे भागा और तेजी से दौड़कर उसने उसे पकड़ लिया और तत्काल बन्दी बना लिया। छोकरे ने एक चील मारी जो कि बड़े जोर से प्रतिध्वनित हुई और जंगल पर गूँजती चली गई। वह एक बार तड़पा और फिर उसका अंग-अंग शिथिल पड़ गया। और वह अपने शिकारी के हाथों में ढेर हो गया।

डिक ने वह चीख सुनी ग्रीर वह मुड़ा। उसने मैचम को गिरते हुए देखा भ्रीर तभी उसकी शक्ति ग्रीर साहस लौट ग्राए। क्रोध से चीखकर उसने ग्रपनी कमान कन्धे से उतार ली ग्रीर निशाना लगाने लगा। लेकिन इसके पूर्व कि वह तीर छोड़ पाता कोढ़ी ने ग्रपना हाथ उठाया।

"ग्रपना निशाना हटा दो डिक", एक परिचित ग्रावाज श्राई, "भ्रपना तीर उतार लो पागल मसखरे! क्या तुम दोस्त ग्रौर दुश्मन को भी ज़हीं पह्चानते?" ग्रौर तब मैंचम को भाड़ी पर लिटाते हुए उसने भ्रपने चेहरे पर से वह कृतिम चेहरा उतार दिया श्रौर तब सर डेनियल बैंकले की मुखाक़ृति प्रकट हो गई।

"सर डेनियल ?" डिक चिल्लाया।

"धर्म की सौगन्ध, सर डेनियल !" नाइट ने उत्तर दिया, "क्या तुम ग्रपने " संरक्षक को ही तीर मार दोगे, बदमाश, लेकिन यहाँ यह—" ग्रौर ग्रागे वह चुप हो गया ग्रौर डिक से पूछने लगा, "ग्ररे तुम इसे क्या कहकर पुकारते हो ?"

"मैं तो उसे मास्टर मैचम पुकारता हूँ," डिक ने कहा, "क्या ग्राप उसे जानते नहीं हैं? वह कहता था कि ग्राप उसे जानते हैं।"

"हाँ-हाँ" सर डेनियल ने उत्तर दिया, "मैं छोकरे को जानता हूँ," श्रीर वह मुसकराया, "लेकिन वह मूर्च्छित हो गया है। धर्म की सौगन्ध, उसके मूर्च्छित

होने का कोई कारण ही नहीं था। ग्ररे डिक, क्या मुफे देखकर तुम पर मृत्यु का भयं सवार हो गया था?"

"वाकई, सर डेनियल, आपने मौत का भय हम पर सवार कर दिया था," डिक ने कहा और उस स्थिति को याद करके उसकी एक दीर्घ निश्वास निकल गई। "नहीं सर, प्रतिष्ठापूर्वक मैं अपना विचार प्रकट करूँ तो हम लोगों ने यही समभा था कि आज हमें जैतान ने घेर लिया है। सर, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, लेकिन आखिर आपने यह छद्मवेश बनाया किस लिए ?"

सर डेनियल की भौंहें कोघ से काली पड़ गई।

"मैंने ऐसा क्यों किया ?" उसने कहा, "तुमने ठीक ही कहा कि मैंने यह वेश किस लिए बनवाया ! ग्राज मैं ग्रपने ही टन्सटाल जंगल में श्रपने प्राणों के लिए छिपता फिरता हूँ। युद्ध में दूर्भाग्य ने हमारा साथ दिया। हम लोग वहाँ जिस समय पहुँचे थे तो पराजित सेनाम्रों की मारकाट हो रही थी। न जाने मेरे सैनिक कहाँ होंगे। डिक, मैं धर्म की कसम खाकर कहता हूं कि उनका मुफ्ते कुछ भी पता नहीं है। हमारे ऊपर भारी श्राक्रमण हुआ। मैंने अपने तीन श्रादिमयों को गिरते देखा था, उसके बाद से एक भी सैनिक मुभे दीख नहीं पड़ा है। मैं तो सुरक्षित शोरबी पहुँच गया था लेकिन उस काले तीर के भय से यह गाउन श्रीर घण्टी साथ लेकर मोट हाउस के लिए बटिया पकड़कर चल पड़ा। इस छसवेश के मुकाबले में छिप सकने का और कोई भी दसरा उपाय इतना कारगर नहीं हो सकता था। इस घण्टी की घनघनाहट सुनकर तगड़ा से तगड़ा वनचारी भी भाग खड़ा होगा ! श्रीर भय के मारे पीला पड़ जाएगा। श्राखिरकार मैंने तुम्हें ग्रौर मैचम को देखा। मैं इस चेहरे में से ठीक प्रकार नहीं देख सकता था। मुक्ते मारचर्य भी होता था कि माखिर तुम दोनों का साथ किस प्रकार हो गया । खासतौर से खुले मैदान में, जहाँ मुफ्ते अपनी लाठी खटकाकर चलना होता था, भीरे-भीरे चलता ताकि कोई मुक्ते पहिचान न सके। लेकिन देखो," उसने कहा, "यह गरीब भक्की कुछ हिल-इल रहा है। अगर इसे थोडी-सी कनारी शराब मिल जाए, तो इसका दिल ठिकाने आ जाए ?"

नाइट ने अपनी गाउन के नीचे से एक बोतल निकाली और लड़कें की कनपटियाँ मलनी शुरू कर दीं और होठ भिगो दिए। धीरे-धीरे बीमार होश में आ गया था और वह अपनी पुतलियाँ इघर-उघर धुमा रहा था।

"ग्ररे हौसला करो जैक," डिक ने कहा, "यह कोई कोढ़ी नहीं हैं। ये तो सर डेनियल हैं ! जरा देखो तो !"

"लो एक घूँट पी डालो," नाइट ने कहा, "इससे तुम्हारे होश दुरुस्त हो जायेंगे। इसके बाद मैं तुम दोनों को खाना बूँगा ग्रौर तब हम तीनों साथ-साथ टन्सटाल की ग्रोर चलेंगे। क्योंकि डिक" उसने घास पर रोटी ग्रौर गोरुत बिछाते हुए कहा, "मैं तुम्हें पूरी सचाई के साथ कहता हूँ डिक, मुभे चारदीवारी के अन्दर सुरक्षित बैठना हमेशा ही नापसंद रहा है। जिस समय से मैंने घोड़े की पीठ पर बैठना शुरू किया है, ग्राज तक मैं कभी इतना तंग नहीं हुग्रा हूँ। मेरी जिन्दगी के लिए खतरे, जमीन ग्रौर जीविका का संकट भी ग्रौर संक्षेप में कहा जाए तो जंगलों में मेरे प्रार्णों को लेने के लिए घूमने वाले ये जंगली बदमाश भी कभी इतनी संख्या में नहीं सुनै गए। लेकिन ग्रभी भी निश्चक्त नहीं हुग्रा हूँ। मेरे कुछ जवान अवस्य ही घर लौटकर ग्रा जायेंगे। हैच के पास दस ग्रादमी हैं, सैल्डन के पास छै जवान हैं। नहीं, मैं शीघ्र ही पुनः शक्ति का संचय कर लूँगा। काश कि मैं उस ग्रयोग्य लार्ड ग्राव यार्क के साथ कुछ दे-लेकर शान्ति-सम्बन्ध स्थापित कर सकता! तुम्हारा क्या विचार है डिक, ग्रगर ऐसा हो जाए तो हम फिर शान के साथ घोड़े की पीठ पर चढ़ सकेंगे!"

श्रीर इतना कहते हुए नाइट ने केनरी का एक भाण्ड श्रपने लिए भर लिया श्रीर खामोश मुद्रा में श्रपने पालित पुत्र के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा।

"सैल्डन" डिक लड़खड़ाया—"सैल्डन—" ग्रीर वह फिर रुक गया। सर डेनियल ने शराब को बिना छुए ही रख दिया।

"क्या हुम्रा", वह चिल्लाया, "सैल्डन का क्या हुम्रा?" उसकी म्रावाज बदल गई थी। डिक ने हिचकते-हिचकते उस नरमेध की कहानी कह दी।

नाइट ने चुपचाप वह कहानी सुनी स्रौर क्रोध स्रौर दुःख से उसका चेहरा लाल पड़ गया।

"ग्राज इस स्थान पर'' वह चिल्लाया, "ग्रपने दाहिने हाथ की सौगन्ध खाकर मैं कहता हूँ कि मैं इसका बदला लूँगा। ग्रगर मैं ग्रपनी प्रतिज्ञा को पूरा न करूँ ग्रौर एक ग्रादमी के बदले दस ग्रादिमयों का रक्त न बहा दूँ, तो यह हाथ गलकर मेरे शरीर से गिर जाए। मैंने एक तूफ़ान की तरह इस डकवर्थ को उखाड़ दिया है ग्रौर उसके दरवाजे तक उसे रौंदता गया हूँ। मैंने उसकी फ्रोंपड़ी को जला-

कर राख कर दिया था और उसे इस इलाके से खदेड़ दिया था, लेकिन अब वह फिर मुभसे टक्कर लेने आया है। लेकिन डकवर्थ, अबकी बार तुम्हें अधिक भयानक परिस्ताम भुगतना होगा !"

नाइट कुछ समय के लिए चुप हो गया, लेकिन उसकी मुखाकृति पर विक-राल भावनाएँ अब भी खेल रही थीं।

"खाद्यो,'' वह श्रनस्मात् चिल्लाया, "श्रौर देखो तुम,'' उसने मैचम से कहा, ''तुम शपथ खाद्यो कि तुम शान्तिपूर्वक मोट हाउस तक मेरे पीछे चलते जाग्रोगे!''

"मैं शपथ ग्रहरण करता हूँ।" मैचम ने कहा।

"ग्रपनी माँ की सौगन्ध खाकर कही।" नाइट ने कहा।

मैचम ने विधिपूर्वक कसम खा ली और सर डेनियल ने अपना कृतिम चेहरा मुँह पर चढ़ा लिया, घण्टी और लाठी उठा ली। उसको इस भयानक वेश-भूषा में देखकर उसके साथियों पर फिर से आतंक छा गया, किन्तु सर डेनियल ने चलना शुरू कर दिया था।

"जल्दी से खाना खत्म कर डालना," उसने कहा, "श्रौर सीघे मेरे पीछे घर पहुँच जास्रो।"

उसके चलने के साथ ही उसके प्रत्येक क़दम पर घण्टी बजने लगी। दोनों लड़के ग्रपने श्रन-स्पिशत भोजन के पास चिकत-से बैठे थे श्रौर वह श्रावाज पहाड़ी की चढ़ाई पर दूर होती हुई धीमी पड़ती जा रही थी।

"तो तुम ग्रब टन्सटाल में चलोगे ?" डिक ने पूछा।

"हाँ, निश्चय ही," मैचम ने कहा, "मैं सर डेनियल की पीठ पीछे ही बहादुर हो सकता हूँ !"

जन्होंने जल्दी-जल्दी खाना खाया और वन के ऊपरी प्रदेश के हवादार पथ से वह रवाना हो गए। बड़े-बड़े घास के मैदानों में वृक्ष खड़े थे। चिड़ियाँ और भींगुर शाखों पर बैठे बोल रहे थे। दो घण्टे बाद उन्होंने दूसरी ओर उतरना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि टन्सटाल हाउस की लाल दीवारें उनके सामने दीख पड़ने लगी हैं।

"यहाँ," मैचम ने रुकते हुए कहा, "तुम अपने मित्र मैचम से विदा लोगे, जिसे जीवन में शायद तुम कभी भी फिर न देख सको । श्राश्रो डिक, जो दोष

श्रीर श्रपराध उसने तुम्हारे प्रति किये हैं उसके लिए उसे क्षमा कर दो श्रीर वह भी सम्पूर्ण हार्दिकता के साथ तुम्हारी सभी चीजों को ग्रपने हृदय से निकाल देता है।"

"क्यों अभी से क्यों," डिक ने पूछा, "तुम तो मोट हाउस में चल ही रहे हो तो मैं तुमसे अकसर मिला करूँगा। हम दोनों उधर ही तो चल रहे हैं।"

"नहीं, तुम अपने गरीब जँक मैचम को कभी भी न देख सकोगे," दूसरे ने उत्तर दिया, "जो कि इतना भीरु है और तुम्हारे लिए भारस्वरूप रहा है। लेकिन फिर भी जिसने तुम्हें नदी से खींच लिया। डिक, मैं अपनी प्रतिष्ठा की सौगन्ध खाता हूँ कि उससे तुम अब कभी न मिल सकोगे," उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और तब उन छोकरों ने एक दूसरे का आलिंगन और चुम्बन किया। "और डिक," मैचम ने कहना जारी रखा, "लेकिन डिक, मेरा अन्तर मुभ्के कहता है कि अब तुम्हें सर डेनियल के रूप में एक नये आदमी के दर्शन होंगे। जब तक उसका सितारा बुलन्दी पर था सभी आनन्द से थे, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि उसके दिन गर्दिश के हैं तो वह हम दोनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। वह समर-क्षेत्र में बहादुर सिपाही हो सकता है, लेकिन उसकी आँखों से भूठ टपकता है, उसकी आँखों में भय है और भय डिक, भेड़िये के समान बेरहम होता है। हम लोग उसी के दुर्ग में जा रहे हैं। भगवान हमें रास्ता दिखाएँ।"

इस प्रकार वह चुपचाप पहाड़ी के ढलाव पर उतरने लगे, और आखिरकार सर डेनियल के जंगली अड्डे पर आ गए। वह किला छायादार वृक्षों से घिरा था और ठिगना-सा दीखता था। उसके चारों ओर मीनारें बनी हुई थीं। उसकी दीवारों पर हरी-हरी पनैली घास उगी हुई थी और जल से भरी हुई खाई में कमल के फूल खिले हुए थे।

जिस समय वह दुर्ग के सामने भ्राए तो द्वार खुले हुए थे, पुल नीचे उतार दिया गया था और सर डेनियल हैच और पादरी के साथ स्वयं उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था।

मोट हाउस जंगल की इस ऊबड़-खाबड़ सड़क से बहुत दूर नहीं था। यह लाल पत्थर का बना हुआ एक आयताकार दुर्ग था, जिसके हर छोर पर एक गोल बुर्जी बनी हुई थी—जिसमें तीर छोड़ने के लिए सूराख बने हुए थे और चोटी पर तोपें चढ़ी हुई थीं। अन्दर उसमें एक छोटा-सा सहन था। खाई कम से कम बारह फीट चौड़ी थी और एक टूट सकने वाले पुल के द्वारा ही उसमें प्रवेश सुलभ था। एक भूमिगत खाई द्वारा उसमें पानी भरा गया था जो एक जंगली पोखर से मिली हुई थी और यह पोखर दक्षिणी बुर्जों के युद्ध-मोचों के ठीक सामने था।

तीर की मार की ग्राधी दूरी पर दो ऊँचे ग्रौर घने वृक्ष इस दुर्ग के निकट थे। यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से ग्रत्यन्त सुदृढ़ था।

सहन में पहुँचकर डिक ने देखा कि एक छोटी-सी दुकड़ी सुरक्षात्मक युद्ध के लिए श्रम्यास करने में व्यस्त है। वह लोग बड़ी चिन्तापूर्वक घेरा डाले जाने की संभावना प्रकट कर रहे थे। कुछ लोग तीर तैयार कर रहे थे, कुछ लोग पुरानी तलवारों पर शान रख रहे थे। मुद्दत से प्रयोग न की जाने के कारण इन तलवारों में जंग लग गया था। ये काम करते-करते भी श्रविश्वाससूचक सिर हिलाते जाते थे।

सर डेनियल की पार्टी के दस आदमी युद्ध से भागकर जंगल में छिपते हुए यहाँ पहुँचने में सफल हो गए थे। लेकिन इन श्रादमियों में से तीन बुरी तरह घायल कर दिए गए थे। दो राईसिंघम के कत्ले-आम में और एक आदमी जंगल को पार करता हुआ, जॉन एमेण्ड-आल के तीरंदाओं द्वारा। इस प्रकार दुर्ग की रक्षा-सेना की संख्या हैच, सर डेनियल ग्रीर युवक शैल्टन को गिनते हुए बाईस थी। कुछ ग्रीर ग्राविमयों के ग्राने की बराबर उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए सैनिकों के ग्रभाव का खतरा तो विलकुल ही न था।

लेकिन काले तीर का खतरा सैनिकों के लिए श्रत्यन्त शोचनीय प्रश्न बना हुआ था। क्योंकि यार्क-दल के उधर ग्रा निकलने की संभावना तो लेशमात्र भी नहीं थी। "दुनिया", जैसा कि लोग उस समय कहते थे, "शायद दोबारा पलटा खायेगी।" लेकिन ग्रपने पड़ोसी वनचारियों के भय से वह काँप उठते थे। सर डेनियल ही एकमात्र श्रत्याचारी हों श्रीर घुगा के पात्र हों, यह वात न थीं। उनके श्रादमी भी इस ग्रॅंधेरगर्दी में दूर-दूर तक जनता को सताते रहते थे। सख्त ग्राज्ञाश्रों का सख्ती के साथ पालन किया जाता था ग्रीर उस दल के लोगों मं, जो सहन में बैठे वातचीन कर रहे थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसके सिर पर वर्वरता करने का श्रपरार्ध नहीं था। इस बार युद्ध में पराजय प्राप्त हुई थी, श्रीर ग्राज तो सर डेनियल में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि वह श्रपने हितों की रक्षा कर पाता। ग्रव मुट्टी भर मैनिकों द्वारा रक्षित यह गढ़ी चारों श्रोर से शत्रुग्रों के श्राक्रमग्र के लिए खुली रह गई थी। श्रीर उनके सम्मुख कौन-सी दुर्घटनाएँ उपस्थित हो सकती हैं, इनका दिढ़ोरा भी चारों तरफ़ श्रच्छी तरह पीटा जा रहा था।

रात्रि के विभिन्न समयों में कम से कम सात घोड़े, सवार-विहीन होकर गढ़ी के दरवाजे पर ग्राकर हिनहिनाए थे। उनमें से दो सैल्डन की दुकड़ी में से थे ग्रौर पाँच उन सवारों के थे जो सर डेनियल के साथ मोर्चे पर गए थे। ग्रन्त में पौ फटने के निकट एक ग्रादमी खाई के निकट भ्राया था, जो बुरी तरह घायल था श्रौर तीन तीरों के घाव उसको लगे हुए थे। जिस समय उसे भ्रन्दर लाया जा रहा था, वह अपनी हिम्मत खो चुका था। जो दास्तान उसने सुनाई यी उससे पता चलता था कि वह एक वड़ी दुकड़ी में से ग्रन्तिम ग्रादमी था, जो यहाँ तक बचकर निकल ग्राया था।

हैन के घूप से सिंके चेहरे पर बेचैंनी के काफी लक्ष्मण प्रकट होते थे ग्रीर जिस समय उसने डिक शैल्टन से एकान्त में ले जाकर सैल्डन की दास्तान सुनी तो वह पत्थर की एक वैंच पर गिर पड़ा श्रीर फूट-फूटकर रोने लगा। दूसरे लोग जो घूप से भरे सहन में स्ट्रलों पर या दरवाज़ों की चौखटों पर वैठे थे उसे

बराबर देख रहे थे किन्तु उनका साहस न होता था कि वह उससे इस मार्मिक भावोद्रेक का कारण पूछ लें। सारे दुर्ग में कुछ ऐसा ही भ्राक्चर्य ग्रौर भय का वातावरण पैदा हो गया था।

"नहीं मास्टर शैल्टन," हैच ने आखिरकार कहा, "देखो, मैंने क्या कहा था? हम सब लोग खत्म हो जाएँगे। सैल्डन एक शक्तिशाली आदमी था और मेरे लिए तो भाई के समान था। वह दूसरे नम्बर पर हमसे जुदा हुआ और हम सभी को एक दिन उसका अनुगमन करना होगा। क्योंकि उनकी वह भईी तुकबन्दी क्या कहती थी, 'एक काला तीर हरएक काले हृदय में' क्या सब इसी अकार नहीं घटित हुआ है? एपिलयार्ड, सैल्डन, स्मिथ, तथा बूढ़ा हम्फे सभी नहीं चले गए? और उधर बेचारा कार्टर! पादरी की प्रतीक्षा में पापी का अन्तिम साँस गले में अटका हुआ है।''

डिक गौर से यह सब सुन रहा था। जिस खिड़की के पास वह बैठे बातें कर रहे थे, वहाँ कराहने और फुसफुसाने की आवाज आ रही थी।

"क्या वह वहाँ पड़ा हुम्रा है ?" डिक ने पूछा।

"हाँ, दूसरे पोर्टर के कमरे में," हैच ने उत्तर दिया, "हम उसकी देख नहीं सकते थे, उसकी आत्मा और शरीर इतनी बुरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जब हम उसे उठा रहे थे, हर कदम पर मालूम होता था कि उसका प्राराान्त हो जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि उसकी काया खत्म हुई, अब तो आत्मा ही कष्ट पा रही है। वह लगातार पादरी के लिए पुकार रहा है और मैं नहीं समभता कि सर ओलीवर आते क्यों नहीं हैं। खैर, वह बेचारा तो पादरी के सम्मुख अपने पापों को स्वीकार भी कर सकेगा लेकिन अफसोस कि ग़रीब एपिलयार्ड और मैं लंडन वैसे ही चले गए!"

डिक खिड़की की ओर भुका और उसने अन्दर भाँका। वह छोटा-सा तहखाना बहुत नीचा और श्रंधकार युक्त था लेकिन फिर भी वह उस घायल भौर कराहते हुए सैनिक को अपनी खटिया पर बेचैनी से तड़पते हुए देख सकता था।

"कार्टर, मेरे अभागे मित्र, क्या हाल है ?" उसने पूछा ।

"मास्टर शैल्टन," सैनिक किञ्चित उत्तेजित स्वर में बुदबुदाया, "मुफे स्वर्ग का प्रकाश देने के लिए कृपा करके पादरी को बुला दो। ग्रफसोस, यह मेरा ग्रन्तिम समय है। मैं बहुत गिर चुका हूँ ग्रौर मेरा दिल ग्रब मृत्यु की गोद में है। ग्रव तुम्हें इस ग्रन्तिम सेवा के ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई सेवा करने का कष्ट मैं नहीं दे सकूँगा। ग्रव ग्रपनी ग्रात्मा के उद्धार के लिए मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ। मेरे ग्रन्तः करगा पर पापों का इतना भार है कि वह मुभे घोर नर्क में ल जाएँगे।" वह कराहा ग्रौर डिक ने उसके दाँतों के कटकटाने की ग्रावाज मुनी, लेकिन यह निरुचय न कर सका कि वह पीड़ा के कारण बज रहे थे या भय के।

उसी समय सर डेनियल हाल की ड्योढ़ी पर आते दिखाई दिए। उसके हाथ में एक पत्र था।

"जवानो," उसने कहा, "हम लोगों पर भ्राफतें भ्राई, हमने ठोकरें खाई? क्यों और किस लिए हम उनसे मुँह मोड़ें! इन विपत्तियों से तो हमें श्रीर भी प्रेररगा मिलनी चाहिए ताकि हम हरदम रकाब में पैर डालने के लिए तत्पर रहें। यह छठा हैनरी रसातल को पहुँच गया है, इसलिए इससे हम अपने हाथ क्यों न घो डालें। मेरा एक मित्र है-लार्ड ग्राव वेन्स्लीडेल ! मैंने ग्रपने उस मित्र को पत्र लिखा है ग्रीर उससे प्रार्थना की है कि ग्रगर उन्होंने हमारी सुलह करा दी तो हम श्रपने ग्राचररा के लिए उचित ग्राश्वासन देने ग्रीर भविष्य के लिए भी विश्वास दिलाने के लिए तैयार हैं। मुभी विश्वास है कि लार्ड वेन्स्लीडेल हमारी प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे । वैसे बिना पारितोषिक के प्रार्थना उसी तरह होती है जैसे बिना स्वर के गायत । जवानो, हालाँकि इस पत्र में मैंने उनसे अनेक वायदे किए हैं लेकिन एक भी वायदे को पूरा करने का मैं कायल नहीं हुँ, मब केवल एक बात की कमी है कि कोई इस पत्र को उन तक ले जाए। काम मुश्किल जरूर है, सारे जंगली इलाके की हक़ीक़त आप लोगों को भली भाँति विदित है। चारों तरफ़ हमारे शत्रु भरे पड़े हैं, जल्दी होना बहुत ग्रावस्यक है. लेकिन इससे भी अधिक आवश्यकता सावधान और चौकन्ना रहकर काम करने की है। तुममें कौन-सा जवान यह पत्र लार्ड विन्स्लीडेल के पास ले जाएगा श्रौर उसका उत्तर मुभे लाकर देगा।"

एक ग्रादमी तत्परता के साथ उठकर खड़ा हो गया।

"मैं मरूँगा, जैसा श्राप चाहते हैं" उसने कहा, "मैं श्रपने सिर प्रत्येक संकट श्रोढ़ने के लिए तैयार हूँ।"

"नहीं, डिकी बोवर, यह नहीं होगा।" नाइट ने उत्तर दिया, "मुफे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तुम चतुर भ्रवश्य हो इसमें सन्देह नहीं, लेकिन तुम्हारे क़दमों में रफ्तार नहीं है। तुम तो हमेशा के पीछे घिसटने वाले हो।"

"ग्रगर वह नहीं तो मैं तैयार हूँ, सर डेनियल !" एक दूसरा चिल्लाया।

"देवता मङ्गल करें!" नाइट ने कहा, "तुम तेज तो हो, लेकिन चतुर नहीं हो। मुफे विश्वास है कि तुम सीधे जॉन एमेण्ड-स्राल के कैम्प में ही इस पत्र को पहुँचा दोगे। लेकिन इस साहसिकता के लिए मैं तुम दोनों का कृतज्ञ हूँ; लेकिन दोस्तो, तुम दोनों से काम होता नजर नहीं श्राता।"

तब हैच ने अपने आपको प्रस्तुत किया, किन्तु नाइट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया।

"मैं चाहता हूँ गुड बैनेट, कि तुम मेरे पास ही रहो। तुम मेरे दाहिने हाथ हो।" नाइट ने उत्तर दिया। और तब अनेक आदमी उठकर खड़े हो हुए और अपने को अपित करने लगे। आखिरकार सर डेनियल ने एक को चुन लिया और उसे पत्र दे दिया।

''ग्रव'' उसने कहा, ''तुम्हारी गित और विवेक पर हम सबका भविष्य निर्भर होगा । मुफे इसका उत्तर लाकर दे दो और मैं तीन हफ्ते के अन्दर- अन्दर उन गुंडों को, जो आज हमारे सामने खड़े होने का साहस करते हैं, इस समस्त बन्य प्रदेश से रौंदकर बाहर फेंक दूँगा । लेकिन हमेशा ध्यान रखना थूंगिमोर्टन, काम इतना ग्रासान नहीं है; तुम्हें रात्रि के अन्धकार में चलना है और एक लोमड़ी की तरह चालाक होना है। लेकिन टिल नदी को तुम कैसे पार करोगे ? मुफे नहीं मालूम लेकिन तुम्हें न तो पुल से जाना है न नाव का सहारा लेना है। यह तो स्पष्ट समभ लेना है।''

"मैं तैरना जानता हूँ" थ्रोगमोर्टन ने कहा, "मैं सुरक्षित आ जाऊँगा, श्राप शङ्का न करें।"

"तब मेरे दोस्त, तुम सीधे मिंदरालय में चले जाग्रो" सर डेनियल ने उत्तर दिया, "ग्रीर तुम लाल शराब में जी भरकर रमण करो" ग्रीर इतना कहकर वह हाल में चला गया।

"सर डेनियल की जबान में जादू है" बैनेट डिक को एक तरफ़ ले जाकर कहता है, "देखों तो, अगर कोई छोटा आदमी होता तो इस मामले को अपने दिल में ही बन्द रखता लेकिन वह किस स्पष्टता से अपनी सेना के सामने वह सब कुछ वयान कर गया। वह कहता है कि खतरा है, मुक्किलें हैं, लेकिन फिर भी उसका रुख कितना पुर-मज़ाक है। सन्त बारवरी की सौगन्ध, वह एक ज्ञान-दार सेनानायक है। उसने सभी आदिमयों में प्राण् फूँक दिए हैं। देखों, किस तरह वे सब फिर से काम करने के लिए खड़े हो गये हैं।"

सर डेनियल की प्रशंसा ने डिक के मस्तिष्क में एक विचार पैदा कर दिया। "वैनेट" उसने कहा, "मेरे पिता का अन्त किस तरह हुआ था ?"

"मुफसे यह शब्द न पूछो" हैच ने उत्तर दिया, "मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। न मेरी जानकारी में कुछ हुआ। लेकिन फिर भी, मास्टर डिक, इस सम्बन्ध में मैं चुप ही रहना चाहूँगा। क्योंकि देखो डिक, अगर कोई मामला जानकारी तक सीमित हो, तो कहने-सुनने में कुछ भी फिफक नहीं हो सकती, किन्तु जिन चीजों के बारे में अपनाहें फैल गई हों, उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होता। सर स्रोलीवर से यह पूछना; हाँ, अथवा कार्टर से, अगर तुम्हें पूछना ही हो तो, मुफसे नहीं।"

श्रीर हैच गश्त लगाने चला गया । डिक बैठा विचार करता रहा ।

"श्राखिर वह किसलिए यह सब बातें मुक्तसे नहीं बताना चाहता" लड़के ने अपने मन में विचारा, "और उसने कार्टर का नाम किसलिए लिया? फिर कार्टर का शायद उसमें हाथ रहा हो, संभव है!"

उसने मकान के अन्दर प्रवेश किया और एक गन्दे और सकरे रास्ते से चलता हुआ उस तहखाने के निकट पहुँचा जहाँ वह घायल आदमी पड़ा हुआ कराह रहा था। उसके प्रविष्ट होने पर कार्टर उत्सुकतापूर्वक चौंका।

"क्या तुम पादरी को ले आए हो !" कार्टर चिल्लाया।

"स्रभी नहीं" डिक ने उत्तर दिया, "तुम्हें इससे पहिले कुछ बताना है। बतास्रो तो मेरे पिता, हैरी शैंल्टन, की मृत्यु किस प्रकार हुई थी?"

उस भादमी का चेहरा तत्काल बदल गया।

"मैं कुछ भी नहीं जानता," कार्टर ने कहा।

"नहीं, तुम सब अच्छी तरह जानते हो" डिक ने कहा, "मुभे बहकाने की कोशिश मत करो।"

"मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता," कार्टर ने दोहराया।

"तो फिर" डिक ने कहा, "तुम बिना पिवत्र वचन सुने ही मरोगे, मैं यहीं हूँ ग्रौर यहीं पर ठहरूँगा। तुम्हारे पास कोई भी पादरी नहीं ग्राने पाएगा, विश्वास रखो। क्योंकि जिन ग्रपराधों में तुम्हारा हाथ रहा है, उन्हें तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर पादरी के सामने तुम्हारे इस प्रायश्चित्त का क्या लाभ? ग्रौर बिना प्रायश्चित्त के ग्रपराध को स्वीकार करना भी एक मज़ाक ही है।"

"तुम वह बातें कहते हो, जो नहीं कहनी चाहिएँ, मास्टर डिक" कार्टर ने गम्भीरतापूर्वक कहा, "यह मरने वाले को घमकी देना है श्रौर यह श्राचरण तुम्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि इस विषय की जानकारी भी तुम्हें बहुत श्रधिक लाभ नहीं पहुँचा सकेगी। खड़े रहो, श्रगर तुम्हारी यही मर्जी है। तुम मेरी श्रात्मा को नर्क में डालना चाहते हो। मेरा श्राब्हिरी कहना यह है कि तुम इस वारे में कुछ भी मेरे द्वारा श्रव जान न सकोगे।" श्रीर वह घायल श्रादमी दूसरी श्रोर करवट बदलकर लेट रहा।

सच तो यह है कि डिक जल्दी में वह धमकी दे बैठा था और श्रब वह उसके लिए लिजित हो रहा था। लेकिन उसने एक बार और प्रयत्न किया।

"कार्टर" उसने कहा, "मुक्ते ग्लत मत समक्तो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मालिक के कहने पर वैसा किया। एक सेवक का धर्म अपने प्रभु की आजा का पालन करना ही होता है। मैं इसका बुरा नहीं मानता। लेकिन चारों ओर से मेरे कानों में यह पड़ना शुरू हो गया है कि मेरे कन्धों पर अपने पिता के प्रतिशोध लेने का कर्तव्य है। इसलिये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, गुड मास्टर कार्टर, मेरी धमकियों को अपने दिमाग से निकाल दो—और सच्ची सद्भमावना और प्रायश्चित्त-भावना से मेरी सहायता करो।"

वह घायल भ्रादमी खामोश लेटा रहा। डिक की मर्जी भ्राए जो कहता चला जाय किन्तु क्या वह एक शब्द भी उससे कहलवा सकता था!

''अच्छा तो,'' डिक ने कहा, ''मैं जाता हूँ और तुम्हारी इच्छानुसार पादरी को बुलाकर लाता हूँ। तुमने मेरे प्रति चाहे जो अपराध क्यों न किया हो, मैं किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करूँगा, खासतौर से उसके प्रति जो अपनी जिन्दगी का अन्तिम साँस गिन रहा हो।''

फिर भी वह घायल सिपाही बिना कुछ बोले श्रीर हरकत किए उसकी बातें

सुनता रहा। उसने श्रपनी कराहट भी दवा ली थी श्रौर ज्योंही डिक बाहर निकला, उसका हृदय उसकी दयालुता के लिए प्रशंसा से भर उठा।

"श्रौर यह साहम भी," डिक ने सोचा, "विना चतुराई के किसी काम का नहीं। ग्रगर उसके हाथ निर्दोष होते, तो वह श्रवश्य बोल उठता, लेकिन उसकी खामोशी उसके शब्दों से भी ऊँची श्रावाज में हक़ीक़त को कह रही है, श्राज चारों श्रोर से मुभे प्रमाण मिलते जा रहे हैं। सर डेनियल या उसके श्रादिमयों ने यह सब किया है।"

डिक उस पत्थर के बराण्डे में अपना भरा दिल लेकर कुछ देर ठिठक रहा। क्या उस समय जबिक सर डेनियल के सितारे गर्दिश में हैं, काले तीर उसकी अोर बढ़ते चले था रहे हैं थ्रौर विजेता यार्किस्ट उस पर आक्रमरण करने के लिए तैयार हैं, क्या डिक भी उस आदमी के विरुद्ध उठ खड़ा होगा; उसी आदमी के विरुद्ध जिसने उसका पालन-पोपण किया और शिक्षा दी? हालाँकि उसने उसे कठोर से कठोर दण्ड दिए, परन्तु फिर भी उसके जीवन को सुरक्षित तो रखा। आह, अगर उसे प्रतिशोध लेना पड़ा तो यह काम कितना बेरहम होगा!

"मैं स्वर्ग के देवताश्रों से प्रार्थना करता हूँ कि वह निर्दोष हो।" डिक ने कहा। तब बाहर से किसी के द्याने की श्राहट श्राई। सर श्रोलीवर उसकी श्रोर बढ़ते नजर श्रा रहे थे।

"वह ग्रादमी ग्रापको याद कर रहा है," डिक ने कहा।

"मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, गुड़ रिचर्ड," पादरी ने कहा, "बेचारा कार्टर ही तो न ? ग्रफसोस कि हम लोग ग्रव उसे नहीं बचा सकते।"

"नेकिन उसकी ब्रात्मा उसके शरीर से अधिक रुग्ण है।" डिक ने कहा। "क्या तुम उससे मिले हो ?" सर ब्रोलीवर ने चौंकते हुए कहा।

"मैं तो सीधा उसी के पास से म्रा रहा हूँ।" डिक ने उत्तर दिया।

''उसने क्या कहा, क्या कहा उसने ?'' पादरी ने श्रसाधारण उत्सुकता दिखाते हुए पूछा।

"वह बस आपका नाम लेकर और भी करुएाजनक स्वर से पुकारता था, सर ओलीवर," डिक ने कहा, "हम लोग तेजी से उसके पास पहुँचें। उसके बहुत गम्भीर जख्म आए हैं, इसीलिए आपका नाम पुकारता होगा।"

"मैं तो सीधा उधर ही जाता हूँ," पादरी ने उत्तर दिया, "हम सभी का

जीवन पापों से भरा है। हम सभी एक न एक दिन अन्त समय को प्राप्त होंगे, गुड रिचर्ड !"

"हाँ सर, लेकिन यह और भी अच्छा हो कि हम निर्दोष रहकर ही अपनी जिन्दगी का सफ्र तै करें।" डिक ने जवाब दिया।

पादरी ने अपनी आँखें नीची कर लीं और कुछ मंगल-वचन मन ही मन दोहराने लगा।

''वह भी,'' डिक ने सोचा, ''जिसने मुभे धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी, वह स्वयं भी '' 'तो फिर मैं कैसी दुनिया के बीच फँस गया हूँ ! वह सभी श्रादमी जो मेरी परवरिश करते हैं, मेरे पिता के खून के श्रपराधी हैं। प्रतिशोध, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मुभे श्रपने ही मित्रों से प्रतिशोध लेने पर मजबूर होना पड़ेगा।''

इस विचार ने उसे मैचम की याद करा दी। वह अपने इस अजीब-से साथी की याद करके मुसकराने लगा। और फिर सोचने लगा कि वह उस समय कहाँ होगा। जिस समय से उसने मोट हाउम में प्रवेश किया था, तभी से वह साथी उससे बिछुड़ गया था। उससे एक बात कर लेने के लिए डिक का मन वेचैन होने लगा।

एक घण्टे के बाद, सर श्रोलीवर के धर्म-स्तोत्र शी घ्रता से समाप्त कर लेने के बाद, वह दुकड़ी हाल में खाने के लिए एकत्रित हुई। खाने का कमरा लम्बा था ग्रीर उसकी छत नीची थी, उसमें जगह-जगह पर फटेरे के गमले रखे हुए थे और चित्रकारी युक्त वस्त्र स्थान-स्थान पर दीवारों पर लटके हुए थे, जिन पर बर्वर लोगों के ग्रीर खूनी कुत्तों के चित्र वने हुए थे ग्रीर जगह-जगह पर भाले ग्रीर कमान टँगी हुई थीं। एक बड़ी चिमनी में नीचे ग्राग धषक रही थी ग्रीर दीवारों से सटकर ही उसी प्रकार के चित्रों से युक्त बैंचें पड़ी हुई थीं ग्रीर उनके मध्य में पड़ी हुई एक मेज जैसे खाने वालों की एतीक्षा कर रही थी। सर डेनियल ग्रीर लेडी डेनियल कोई भी उपस्थित नहीं थे। सर ग्रोलीवर भी वहाँ नहीं थे ग्रीर मैचम का भी कोई निशान नहीं था। डिक ग्रपने ग्रन्दर उद्घिगता भ्रमुभव करने लगा था। उसे भय था कि मोट हाउस में ग्राकर कहीं मैचम संकट में तो नहीं फँस गया है।

भोजन के बाद उसे गुडी हैच मिली जो कि लेडी ब्रैंकले की ग्रोर तेजी से जा रही थी।

"गुडी", उसने कहा, "मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि बताग्री मैचम कहाँ है। जब मैं इधर ग्राया था तो मैंने उसे तुम्हारे साथ जाते देखा था।"

वह ग्रीरत ठठाकर हेंसने लगी।

"ध्राह सास्टर डिक", उसने कहा, "तुम्हारे माथे में प्रसिद्ध तीसरा नेत्र है, ग्रव मैं विख्वास कर सकती हूँ ?" श्रीर फिर हुँसने लगी।

"नहीं, लेकिन मुभे बतायो, वह कहाँ है ?" डिक ने जिद की ।

"तुम उसे श्रव कभी भी देख नहीं सकोगे", उसने कहा, "नहीं, कभी नहीं, कम से कम इस ज़िन्दगी में ! श्रीरत ने कहा।

"श्राखिर क्यों नहीं", लड़के ने कहा, "क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ कि मैं क्यों उसे नहीं देख सकूँगा ? वह अपनी मर्जी से इधर नहीं ख्राया, जिस तरह मैं श्राया हूँ। मैं उसका संरक्षक हूँ और चाहता हूँ कि उसका समुचित उपयोग किया जाए। यहाँ पर न जाने कितने रहस्य हैं; मैं भ्रब इस खेल से तंग आ गया हूँ।"

लेकिन ज्योंही डिक बोल रहा था, एक भारी हाथ उसके कन्धे पर पड़ा। वह हाथ बैनेट हैच का था जो कि उसके अनजाने में ही वहाँ तक बढ़ आया था। अपने अँगूठे के इशारे से उस नेतनभोगी योद्धा ने अपनी पत्नी को वहाँ से हटा दिया।

ज्योंही वह अकेले हुए तो उसने कहा, "मित्र डिक, तुम चन्द्रमा के समान प्यारे हो, लेकिन तुम किसी को भी शान्ति से नहीं रहने देते। अच्छा होता कि तुम मोट हाउस की बजाए किसी खारे सागर में रहते। तुमने मुभसे पूछा, तुमने कार्टर को लालच दिया, तुमने जैंक-पादरी को संकेतों से भयभीत कर दिया। तुम अपने को सावधान रखो मूर्ख ! और अब सर डेनियल तुम्हें बुलाते हैं। कृपा करके वहाँ अक्लमंदी से काम लेना। तुमसे बड़ी सख्ती के साथ प्रश्न किए जाएँगे, तुम्हें उत्तर देते समय सँभलकर बातों करनी हैं!"

"हैच ?" डिक ने कहा, "इस सबके श्रन्दर मुर्फ कहीं चोर दिखाई देसा है।"

"यौर अगर तुमने समभदारी से काम नहीं लिया तो तुम्हें खून भी दिखाई देने लगेगा।" वैनेट ने उत्तर दिया, "देखो वह आदमी तुम्हें बुलाने आ रहा है।"

ग्रौर वास्तव में तभी एक हलकारा सहन को पार करके उसे सर डेनियल के सामने हाजिर होने के लिए बुलाने ग्रा पहुँचा। सर डेनियल उस समय हाल में थे, जहाँ वे क्रोध में भरे हुए डिक के भ्राने की प्रतीक्षा में इघर से उघर ग्राग के सामने तेजी से घूम रहे थे। सर भ्रोलीवर के श्रतिरिक्त वहाँ कोई भी न था। वे ग्रपनी धर्म-पुस्तक पर ग्रॅंगूठा रखे हुए मन ही मन कुछ बोल रहे थे।

"श्रापने मुभे बुलाया है सर डेनियल ?" युवक शैल्टन ने कहा।

"मैंने बुलवाया है तुम्हें," नाइट ने उत्तर दिया, "जो कुछ मेरे कानों में पड़ा है, जसे सुनकर। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना निर्मम संरक्षक सिद्ध हुम्रा हूं कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचने लगे हो। तो क्या तुमने भी मेरे ऊपर आई हुई विपत्तियों को देखकर मेरा साथ छोड़ने का इरादा कर लिया है? मैं धर्म की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि तुम्हारे पिता ऐसे नहीं थे। जिनके निकट वह रहते थे, उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं थे, चाहे जितने भारी संकटों के बादल उमड़कर या जाते। लेकिन तुम डिक, तुम तो अच्छे दिनों के ही साथी हो, ऐसा प्रतीत होता है और अब अपना दांमन हमसे छुड़ाकर भाग निकलना चाहते हो।"

"ग्राप ग्रप्रसन्न न हों सर डेनियल, बात ऐसी नहीं है," डिंक ने हढ़ता से उत्तर दिया, "मैं कृतज्ञ ग्रीर वफादार हूँ; जहाँ तक कृतज्ञता ग्रीर वफादारी ग्रपे- क्षित है। इसके पूर्व मैं ग्रियिक कुछ कहूँ, मैं ग्रापका ग्रीर सर ग्रोलीवर का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ग्रापका मुक्त पर जितना ग्रियकार है, उतना इस दुनिया में किसी ग्रीर का ग्रिवकार मुक्त पर नहीं है। ग्रीर ग्रपर इस ऋगा के प्रति मैं वफादारी न निभाऊँ तो भगवान मुक्ते कुत्ते का जन्म दे।"

"यह ठीक है," सर डेनियल ने अपने क्रोध का पारा ऊपर चढ़ाते हुए कहा, "कृतज्ञता और वफादारी केवल शब्द हैं डिक शैल्टन", उसने कहना जारी रखा, "लेकिन मैं तो श्राचरएा को देखता हूँ। मेरे संकट के क्षराों में, जब मेरा नाम श्रपम। नित हो चुका है, जबिक मेरी जमीन छीन ली गई है, श्रीर जबिक ये जंगल ऐसे श्रादमियों से भरे पड़े हैं, जो कि मेरे सर्वनाश के भूखे श्रीर प्यासे हैं, तो फिर थोथी कृतज्ञता का क्या सबूत ! बफादारी का अर्थ ? श्राज जबिक मेरे पास सैनिकों की एक छोटी-सी टुकड़ी रह गई है, तुम उनके कानों श्रीर दिलों में मेरे ही विरुद्ध जहर भरते घूमते हो। मुक्ते ऐसी कृतज्ञता से दूर ही रखो तो श्रच्छा। लेकिन मेरे सामने साफ़-साफ़ कहो कि नुम्हारी इच्छा क्या है। बोलो, हम उनका जबाब देंगे। श्रगर नुम्हारे मन में मेरे विरुद्ध कुछ है तो सामने श्राकर साफ़-साफ़ कहो।"

''मर,'' डिक ने उत्तर दिया, ''मैं जिम समय छोटा ही था, मेरे पिता का करल हो गया। मैंने यह सुना है कि उन्हें दग्ना करके मारा गया। मैं छिपाना नहीं चाहता। मुफे संदेह है कि उनके खत्म किए जाने में श्रापका भी हाथ था। लेकिन जब तक मेरे सन्देह दूर नहीं कर दिए जाते, यह सन्देह मेरे मन में बने ही रहेंगे।''

सर डेनियल एक गम्भीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने अपनी ठोड़ी अपने हाथ पर टिकाई हुई थी और एकटक डिक की ओर देख रहे थे।

"श्रीर तब भी तुम सोचते हो कि जिस श्रादमी को मैंने करल किया, उसी के बेटे की मैं परवरिश भी करूँगा ?" उसने पूछा।

"नहीं," डिक ने कहा, "मुफ्ते क्षमा करें, अगर मैं उद्दण्डतापूर्वक कुछ कह जाऊँ; लेकिन श्राप जानते हैं कि मुफ्ते पालित पुत्र के समान रखना आपके लिए लाभ की बात थी। क्या इन वर्षों में आपने मेरी भूमि की मालगुजारी वसूल नहीं की और मेरे सैनिकों को अपना हित साधन करने के लिए प्रयोग नहीं किया? क्या अभी भी आप मेरे विवाह का लाभ उठाने का विचार नहीं रखते? मैं कह नहीं सकता उसका मूल्य आपके लिए कितना होगा, लेकिन उसका मूल्य कुछ होगा अवश्य। मुफ्ते क्षमा करें, किसी आदमी को, 'जो हम पर विश्वास करता हो, करल कर देना काफ़ी कमीना कार्य है और अब शायद कुछ कारए ऐसे वन गए हैं कि म्राप म्रपेक्षाकृत थोड़ा कम कमीनापन करना बेहतर समभते हैं।''

"जब मैं तुम्हारी उम्र का छोकरा था," सर डेनियल ने कठोरता से कहा, "मेरा मस्तिष्क इस प्रकार के संदेहों के चक्कर में इतना नहीं पड़ा था। ग्रौर सर ग्रोलीवर यहाँ है," उसने आगे कहा, "एक पादरी होते हुए वह किसी अपराध में क्यों शामिल होने लगे हैं?"

"नहीं, सर उनियल," डिक ने कहा, "लेकिन सर डेनियल कुत्ता, वहीं जाएगा, जहाँ उसका मालिक उसे भेजेगा। यह तो अच्छी तरह प्रकट हो चुका है कि यह पादरी साहब भ्रापके यन्त्र हैं। मैं सब कुछ साफ़-साफ़ कह रहा हूँ, यहाँ दिाष्ट्राचार का भ्रवसर नहीं है। भौर मुफ़े इसका कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है। मैं यह जानता हूँ श्राप भौर भी श्रधिक प्रक्त मुफ़-से करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सर डेनियल, श्राप सावधान हो रहे हैं, लेकिन इससे मेरे संदेहों की निवृत्ति नहीं हो सकेगी।"

"मैं तुम्हें भ्रच्छी तरह उत्तर दूँगा मास्टर रिचर्ड", नाइट ने कहा, "भ्रगर मैं इसे छिपाऊँ कि तुमने मेरे कोंध को उत्तेजित नहीं किया है तो मैं इन्सानियत से गिर जाऊँगा। लेकिन मैं क्रोध में भी न्याय पर हढ़ रहूँगा। यही शब्द लेकर तुम मेरे पास उस समय थ्राना जब तुम बड़े हो जाग्रो, और अपनी भूमि-सम्पत्ति के स्वामी हो जाग्रो। थौर मैं तुम्हारा संरक्षक बनकर उनका प्रतिवाद करने में उतना ग्रसमर्थं न रहूँगा, तब मेरे पास ग्राना। भौर तब मैं तुम्हें वह उत्तर दूँगा, जिसके तुम मुस्तहक़ हो। तब ग्राना जब मैं तुम्हारे मुँह पर घूँसा मार सकूँ। तब तक तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं; या तो मैं तुम्हारे इन श्रपमानों को पी जाऊँ ग्रौर तुम भविष्य में अपनी जबान पर लगाम रखो ग्रौर उस ग्रादमी के लिए लड़ो जिसने तुम्हारे बचपन की रक्षा की है या फिर तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता भी खुला है, ग्रौर बाहर जंगल मेरे शत्रुग्नों से भरा पड़ा है—तुम चले जाग्रो।

जिस भावना से यह शब्द कहे गए थे, और जैसी मुखाकृति बनाकर कहे गए थे, उन्हें देखकर डिक सन्न रह गया था। लेकिन फिर भी उससे यह कहते न बन पड़ा कि उसके पास कोई उत्तर नहीं है।

"मैं इससे ग्रिधिक ग्रौर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता सर

डेनियल'', डिक ने कहा, "िक मैं ग्रापमें विश्वास रखता हूँ, ग्राप मुक्ते यह विश्वास दिला दीजिए कि ग्राप इस पाप से नितान्त मुक्त हैं।"

"क्या तुम मेरे वचनों पर विश्वास करोगे डिक ?" नाइट ने कहा। "वह मैं करूँगा", लड़के ने उत्तर दिया।

''में यह तुमसे कहता हूँ'', सर डेनियल ने कहा, ''अपनी प्रतिष्ठा और आतमा की सीगन्ध और जैसा कि आज के बाद में अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हूँगा, कि तुम्हारे पिता को न मैंने क़त्ल किया और न उसमें मेरा हाथ ही था।''

उसने अपना हाथ लड़के के सामने कर दिया, जिसने बड़ी हार्दिकता से उसे स्वीकार कर लिया। उनमें से किसी ने भी पादरी को नहीं देखा जो कि उस. हार्दिक श्रीर भूठी सौगन्ध पर श्रपनी कुर्सी पर से उस बीभत्सता के भय श्रीर परिताप की ज्वाला में जलने के डर से लगभग श्राधा उछल गया था।

"श्राह", डिक चिल्लाया, "श्रापको श्रपने उदार हृदय में मेरे लिए कहीं न कहीं से क्षमा खोजनी ही होगी। मैंने श्रापके ऊपर श्रविश्वास करके, काफ़ी गम्भीर उद्दण्डता की है। मैं श्रपना हाथ श्रापके हाथ पर रखकर कहना हूँ कि मैं श्रव कभी श्राप पर संदेह नहीं कहना। "

"हाँ डिक", सर डेनियल ने उत्तर दिया, "तुम्हें क्षमा किया जाता है, तुम दुनिया को भौर उसके कमीने स्वभाव को स्रभी समभन्ने नहीं हो।"

"में ग्रीर भी बड़ा ग्रपराधी हूँ", डिक ने कहा, "क्योंकि शैतानों ने ग्रापके बारे में उतना कहा भी नहीं है, जितना सर ग्रोलीवर के बारे में कहा है।"

जैसे ही वह बोला, वह पादरी की ग्रोर उन्मुख हुआ ग्रौर श्रन्तिम शब्द के आधे में ही थोड़ा रक भी गया। उस लम्बे, तगड़े ग्रौर स्थूलकाय ग्रौर ऊँचे क़दम रखने वाला ग्रादमी के जैसे परखचे-परखचे उड़ गए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था ग्रौर उसकी देह शिथिल पड़ गई थी। उसके होठों से प्रार्थना के शब्द निकल रहे थे ग्रौर ग्रब जबिक डिक की निगाह उस पर जम गई थी, वह सहसा एक पशु की तरह ऊँचे स्वर में डकराया ग्रौर उसने ग्रपने हाथों में ही ग्रपना मुँह छिना लिया।

सर डेनियल दो ही क़दमों में उसके निकट पहुँच गए थे और उसके कन्धे पकड़कर ज़ोर से उसे फ़कफोरने लगे थे। डिक का संदेह पुनः गहरा हो गया। था। "नहीं" उसने कहा, "सर श्रोलीवर भी शपथ खा सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं को ग्रधिक श्रपराधी बताते हैं।"

''वह भी शपथ लेंगे", सर डेनियल ने कहा।

मर ग्रोलीवर गूंगों की तरह वायु में ग्रपने हाथ घुमाते जा रहे थे।

''म्रो, मैं धर्म की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि यापको शपथ लेनी पड़ेगी,'' सर डेनियल क्रोध से याग-बबूला होकर चिल्लाए, ''यहाँ इस पुस्तक को हाथ में लेकर धाप शपथ खाएंगे;'' उसने धर्म-पुस्तक को, जो कि पृथ्वी पर गिर गई थीं, उठाते हुए कहा, ''क्या ग्राप ऐसा ग्राचरण करेंगे कि स्वयं मैं ही ग्राप पर मन्देह करने लगूँ। ग्राप कसम खाइए, कसम खानी पड़ेगी!''

लेकिन पादरी के मुँह से अभी तक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सर डेनियल का भय, ग्रौर पाप की भावना दोनों बराबर ऊँचाई तक उठ गए थे, जिन्होंने उनका गला घोट दिया था।

ग्रौर उसी समय एक काला तीर कमरे की ऊँची शीशे की खिड़की से श्राया ग्रौर घूमकर मेज के बीचोबीच गड़ गया।

सर ब्रोलीवर एक भारी चीख मारकर मूच्छित होता हुआ फटेरों पर गिर गया था। जबिक नाइट और उर्सेंके पीछे डिक तेजी के साथ सहन में चले गए थे और निकटतम धूमने वाले जीने से चढ़कर मोर्चे पर पहुँच गए थे। सब तरफ़ पहरेदार चौक के में गए थे। हरी घास पर, जिस पर कही-कहीं वृक्ष खड़े थे, सूर्य पूरी तरह अवंभक रहा था। किसी भी घेरा डालने वाले का कोई नाम-निज्ञान नहीं दिखाई देता था।

''यह तीर्ं किघर से आया ?'' नाइट ने पूछा।

"उस रैंनने वाले कुंज से सर डेनियल", एक सन्तरी ने कहा।

नाइट कुछ देर तक विचार मग्न खड़ा रहा। तब वह डिक की फ्रोर मुड़ा ग्रीर कहा, "डिक इन ग्रादिमियों पर निगाह रखना। मैं तुम पर यहाँ की सुरक्षा का भार सौंपता हूँ। रहा पादरी के बारे में, वह श्रपनी सफ़ाई श्रवस्य देगा। या मैं यह काररण जानकर कहूँगा कि उसके सामने कौन-सी ग्रड़चन है। मैं तो लगभग तुम्हारे संदेह में शरीक होने की स्थिति में ग्रा गया हूँ। मुभ पैर विश्वास करों कि या तो वह शपथ खाकर सच कह देगा, वरना हम उसे ग्रापराधी घोषित कर देंगे।"

डिक ने उत्साह हीन होकर सिर हिला दिया। नाइट उसकी भ्रोर एक भेदने वाली हिन्ट से देखता हुआ जल्दी से हाल में आ गया। उसने पहली हिष्टि तीर पर डाली। वह पहली बार इस अस्त्र को देख रहा था और उसे इधर से उधर उलट रहा था। इसका काला रंग उसके हृदय में भय का संचार कर रहा था। इस तीर के साथ भी एक शब्द लिखा हुआ था, "दफनाया हुआ!"

"अोह, तो उन्हें पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूँ", वह वड़बड़ाया, "लेकिन उनमें एक भी कुत्ता ऐसा नहीं है जो मुफ्ते खोदकर निकाल सके।"

सर स्रोलीवर स्रव फिर सजग हो चुके थे श्रौर अपने पैरों की श्रोर भुकते हुए वह सर डेनियल से कह रहे थे, "श्रफसोस सर डेनियल, श्रापने इतनी भयानक रापथ खा ली है। श्रव श्राप श्रन्त समय के लिए पाप के भागी बन गए।"

"ठीक है", नाइट ने उत्तर दिया, "मैंने शपथ खाई है, लेकिन बददिमाग, तुम्हें उससे भी बड़ी शपथ खानी पड़ेगी। तुम्हें हाली बुड़ के पवित्र क्रास को हाथ में लेकर कसम खानी होगी। इतना याद रखो, शपथ के लिए शब्द तैयार कर लो। तुम्हें रात्रि में शपथ प्रहण करनी होगी।"

"भगवान तुम्हारी बुद्धि में प्रकाश दें", पत्वरी ने उत्तर दिया, "भगवान इस स्रनाचार से तुम्हारा हृदय विमुख कर दें!"

"ज्रा विचार तो करो, मेरे सम्मानित पादरी", सर है नियल ने कहा, "ग्रार श्राप केवल पवित्राचरए। पर जोर देते हैं तो मुभे कुँ, नहीं कहना है। बस तुमने यह काम ज्रा देर से शुरू किया है। यह छोकरा मुभे बर्र की तरह डंक मारने लगा है। मैं उसे ग्राभी ग्राप्त हाथ से नहीं जाने देना "हता, क्यों कि मैं उसकी शादी पर रुपया प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं हुमूहें साफ़ बता देना चाहता हूँ कि श्रगर वह मुभे इसी तरह तंग करता रहा तो उसे भी ग्रप्ते पिता का रास्ता देखना होगा। मैंने हुक्म दे दिया है कि उसे प्रार्थना-गृह के ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दिया जाए। ग्राप्त तुम उचित और विश्वसनीय भाव से एक ग्रच्छी शपथ लेकर ग्रप्ती निर्दोषिता सिद्ध कर सकते हो तो छोकरे का मस्तिष्क ठीक हो जायगा और वह मेरे साथ शान्ति से रहना शुरू कर देगा, लेकिन ग्रगर तुमने शपथ ग्रहगा करते हुए थोड़ी भी हिचिकिचाहट या घबराहट दिखाई ग्रीर हकलाये, तो उसे तुम पर विश्वास नहीं होगा ग्रीर घर्म की सौगंघ,

वह मर जाएगा। तुम इस बात पर ग्रच्छी तरह विचार कर लो।"

"प्रार्थना-गृह के ऊपर वाला कमरा !" पादरी ने जोर से साँस लिया।

"हाँ-हाँ वहीं, इसलिए अगर तुम उसे बचाना चाहो तो बचाम्रो, वरना मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कि मुक्ते शान्ति में अकेला छोड़ दो। क्योंकि अगर मैं जल्दवाज आदमी होता तो, इस कायरता और मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए अब तक अपनी तलवार तुम्हारे धड़ से पार उतार चुका होता। क्या तुमने निश्चय कर लिया, वताओं?"

"मैंने निरुचय कर लिया है," पादरी ने कहा, "स्वर्ग के देवता मुक्ते क्षमा करें, मैं एक श्रच्छे काम के लिए यह बुराई करूँगा, मैं लड़के के जीवन के लिए शपथ ग्रहरण करूँगा!"

"यही बेहतर होगा" सर डेनियल ने कहा, "तब उसे जल्दी से बुला भेजो ! तुम उससे अकेले भेंट करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम पर निगाह रखूँगा । मैं यहाँ पास वाले कमरे में रहूँगा ।"

नाइट ने वह कमरे के समक्ष लटकने वाला चित्तीकृत भारी पर्दा उठाया। एक स्प्रिंग के घूमने की श्रावाज् श्राई श्रौर फिर लकड़ी के जीने की चरर-मरर।

सर म्रोलीवर श्रकेले रह गए, वह बेबसी की नज़रों से ऊपर के पैनेल रूम की म्रोर देख रहे थे। भय मीर म्रातंक से उनका दिल दबा हुम्रा था।

''म्राह, म्रगर वह प्रार्थना-कक्ष में चला गया है तो मैं भ्रपनी म्रात्मा की बिल देकर भी उसे वचाऊँगा।'' पादरी ने कहा।

तीन मिनट बाद डिक हाल में आया। उसने देखा कि सर ओलीवर हाल में मेज के निकट खड़े हैं। उनके मुँह पर हढ़ निश्चय है लेकिन उस पर गीलापन छाया हुआ है।

"रिचर्ड शैल्टन," उसने कहा, "तुमने मुफसे भी, शपथ खाकर, प्रपती सचाई प्रकट करने की माँग की है। मैं इस माँग से ग्रसहमत हो सकता हूँ और इन्कार भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा हृदय पिछले कुछ समय से तुम्हारे लिए श्रत्यन्त द्रवित हो उठा है और मैं तुम्हों किसी भी प्रकार संतुष्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं हालीवुड के सच्चे क्रास की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे पिता का क़त्ल नहीं किया।"

''सर श्रोलीवर,'' डिक ने कहा, ''जब पहिले हमने जॉन एमेण्ड-ग्राल के वह

पत्र पढ़े तो मुभे इसका पूरा-पूरा विश्वास हो गया था, लेकिन मेरे केवल दो प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट कीजिए। श्रापने उन्हें कल्ल नही किया, यह ठीक है, किन्तु क्या श्रापका किसी तरह उसमें हाथ भी नहीं था?"

"नहीं, कोई नहीं," सर श्रोलीवर ने कहा। श्रौर साथ ही उसने ग्रपना चेहरा भी बिचकाना शुरू कर दिया। उससे प्रकट होता था कि वह उसे कोई चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन मुँह से एक भी शब्द निकालने का साहस उनमें नहीं था।

डिक श्राश्चर्य से उनकी श्रोर देखने लगा । श्रीर उस खाली हाल में श्रपने चारों श्रोर देखने लगा ।

"श्राप चेहरा क्यों बना रहे हैं ?" डिक ने पूछा।

"क्यों, कैसे ?" पादरी ने जल्दी से अपने चेहरे की स्वाभाविक मुद्रा को वापस लाते हुए कहा, "मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुभे कष्ट है इसलिए मेरा चेहरा बिगड़ जाता है। मैं बीमार हूँ डिक, तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब मुभे जाने दो। मैं हालीवुड के सच्चे- क्रास की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कत्ल प्रथवा किसी भी विश्वासघात के प्रति सर्वथा निर्दोष हूँ। तुम विश्वास रखो, मेरे अच्छे युवक, अच्छा अलविदा!"

ग्रौर वह उस कमरे से ग्रसाधारण मुस्तैदी के साथ वाहर निकल गया।

डिक अपनी जगह जमा हुआ रह गया। उसकी आँखें कमरे में चारों श्रोर किसी की खोज में घूम रही थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य, संदेह, असम्श्रम और प्रमोद की भावनाओं के मिश्रण से एक अच्छी-खासी तसवीर श्रंकित हो गई थी। शर्नै:-शर्नै: ज्योंही उसका मस्तिष्क साफ़ हुआ, उसमें संदेह फिर जंड़ जमाकर बैठ गया। श्रीर उसे अत्यन्त भयानक स्थिति की आशंका होने लगी थी। उसने अपना सिर उठाया और ज्यों ही उसने ऐसा किया वह एकदम हक्का-बक्का रह गया। दीवार पर बहुत ऊँचाई पर बने चित्रों में एक तसवीर किसी वहशी शिकारी की थी। एक हाथ से वह अपने मुँह में बिगुल थामे हुआ था और दूसरे हाथ से एक जबर्दस्त भाला घुमा रहा था। उसका चेहरा काला था। एक अफीकन को उसके साथ में चित्रित किया गया था।

जिस वस्तु को देखकर डिक भौंचक्का रह गया, वह यही थी कि हाल की खिड़िकयों से सूर्य हट चुका था और ग्रातिशदान में ग्राग जलनी शुरू हो गई थी और छत तथा दीवार पर लटकने वाली वस्तुओं पर एक चमक पड़ रही थी। इस प्रकाश में दीवार पर लगे शिकारी की ग्राँख ने उसकी ग्रोर पलक मारी ग्रौर ग्राँख की सफेद पुतली उसमे से चमकी।

उमने ग्राँख पर घूरना जारी रखा। कमरे का प्रकाश उस पर मोती पर पड़ते हुए प्रकाश की भाँति चमक रहा था। उसमें तरलता थी, उसमें जीवन था। एक सैकिण्ड के बाद ग्राँख ने एक भ्रपकी ली ग्रीर इसके बाद वह गायब हो गई।

इस ग्रज्ञात दर्गन में कोई भ्रान्ति हो ही नहीं सकती थी। जो ग्राँख चित्रों के पीछे रहकर उस सूराख में से फाँक रही थी, वह जा चुकी थी। प्रतिबिम्बित होने वाली वस्तु पर श्रव प्रकाश पड़ना नितान्त बंद हो चुका था।

उसी समय डिक को अपनी स्थिति की भयावहता का भान हुआ। हैच की चेताबनी, पादरी की खामोश चेताबनी और यह आँख जो उस पर चौकसी करती रही थी, एक-एक करके उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगी थीं। उसने देखा कि वह कसौटी पर कसा जा चुका है। उसके मस्तिष्क में संदेह फिर पूरी तरह से जग गया था और फिर एक चमत्कार की तरह उस पर यह प्रकट हो गया कि संदेह समास हो गया है।

"ग्रगर मैं इस घर से निकलकर भाग नहीं सकता," उसने कहा, "तो मैं बस मरा ही ग्रपने को समक्ष लूँ। श्रौर यह बेचारा मैचम जिसे मैंने यहाँ पर ला पटका है, वह तो एक भीपए। जाल में फँस गया है ।"

वह यह सोच-विचार कर ही रहा था कि तत्काल किसी ने आकर कहा कि वह अपने अस्त्र-शस्त्र और वस्त्र इत्यादि दूसरे कमरे में ले चले।

''दूसरा कमरा ?'' उसने पूछा, ''श्राखिर किसलिए, किघर है कमरा ?'' ''वह प्रार्थना-गृह के ऊपर का कमरा,'' संवादवाहक ने कहा।

"यह काफ़ी दिन से बिना प्रयोग में स्राया हुन्ना पड़ा है।" डिक ने विचार करते हुए कहा, "न जाने वह किस प्रकार का कमरा होगा?"

"नहीं, वह बहादुर लोगों का कमरा है,'' उस आदमी ने उत्तर दिया, "लेकिन फिर भी,'' उसने कहा, "लोग कहते हैं कि उसमें भूत-प्रेत लगते हैं।''

"भूत-प्रेत ?" डिक ने भय से सर्द होते हुए कहा, "मैंने तो ग्राजतक कभी भी उसकी चर्चा नहीं सुनी । श्राखिर उसमें कौन ग्राता है ?"

उस संवादवाहक ने अपने ग्रासपास देखा ग्रीर तब फुसफुसाते हुए कहा, "मैं

सेण्ट जॉन की सौगन्ध से कहता हूँ कि रात्रि को उन्होंने एक ग्रादमी को वहाँ मुलाया ग्रौर ग्रगले सुवह वह समाप्त हो गया। शैतान ने उसे उठा लिया था। लोग कहते हैं कि गई रात उसने पी भी ग्रधिक ली थी।"

ग्रपने मन में ग्रनेक दुश्चिन्ताग्रों में उलभा हुग्रा वह उस ग्रादमी के पीछे, चलने लगा। दुर्ग के उत्पर के बने मोर्चों से अब आगे कुछ और देखा नहीं जा सकता था। सूर्य पश्चिम की यात्रा पर आगे वढ़ गया था और आखिर में वह नीचे उत्तर गया था, लेकिन क्षितिज पर सतर्कतापूर्वक पहरा देने वाले सन्तरियों की दृष्टि के सामने कोई भी वस्तु ऊपर उठती दिखाई नहीं दी।

जिस समय रात्रि की अन्धकार पूरी तरह घिर आया, थोगमोर्टन को ऐसे कमरे में ले जाया गया, जो खाई की बग़ल में बना हुआ था। वहाँ से वड़ी सतर्कता के साथ उसे नीचे उतारा गया। थोड़ी देर तक उसके पानी में हाथ- पैर मारने की आवाज आई और फिर वह भी समाप्त हो गई। और तब एक काली आकृति अन्धकार में दिखाई पड़ी जो कि पनैली घास को पकड़कर कगार पर चढ़ रही थी और बाद में घास में पेट के बल रेंग रही थी। लगभग आधे घण्टे तक हैच और सर डेनियल चुपचाप खड़े देखते रहे। बाद में उन्हें निश्चय हो गया कि उनका हलकारा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गया है।

सर डेनियल की भौंह श्रपेक्षाकृत स्पष्ट हो गईं, वह हैच की श्रोर श्रामुख हुआ।

"बैनेट" उसने कहा, "यह जॉन एमेण्ड-याल भी आखिर आदमी ही है न, तुम देखते तो हो। वह सो रहा है। अब उसका अन्त निकट आ गया है।"

दोपहर के वाद और शाम तक डिक को बरावर इधर से उधर स्थानांतरित होने की आजाएँ मिलती रहीं। वह एक आजा के बाद दूसरी आजा का शालन कर रहा था। इसके बाद तो वह आजाओं की संख्या और तेज़ी को देखकर एकदम भौंचक रह गया था। इस अवधि में वह सर ओलीवर और मैचम को बिल्कुल ही न देख सका था। तथापि वह दोनों ही निरन्तर उसके मस्तिष्क में घूमते रहे थे। उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था कि किस प्रकार वह टन्सटाल मोट हाउस से निकलकर भाग जाए। लेकिन फिर भी उसकी ग्रिभिलाषा यह ग्रवश्य थी कि काश जाने से पहिले वह उन दोनों से कुछ शब्दों का ग्रादान-प्रदान करने की सुविधा पा सकता!

यन्त में वह एक लैम्प हाथ में लेकर अपने नए निवासस्थान की ग्रोर चल खड़ा हुया। यह स्थान विशाल, नीचा ग्रौर ग्रन्थकार युक्त था। खड़की खाई की ग्रोर खुलती थी ग्रौर हालाँकि वह ऊँचे पर थी किन्तु उसमें बाधा के रूप में बहुत कुछं ग्रटकाया हुग्रा था। उसमें एक बहुत बढ़िया पलङ्ग पड़ा हुग्रा था। उस पर बढ़िया ग्रौर वेशकीमती पलङ्गपोश फैला हुग्रा था। दीवारों में स्थान-स्थान पर कप-बोर्ड बने हुए थे, जिनमें ग्रच्छी प्रकार कुलफ पड़े हुए थे। ग्रौर वह सब पदों के पीछे छिपे हुए थे। डिक इधर से उधर चक्कर लगा रहा था ग्रौर उन पदों को हटाता हुग्रा, कप-बोर्डो को ठकठकाता हुग्रा ग्रौर कुलफों को खोलने की व्यर्थ चेष्टा करता हुग्रा घूम रहा था। उसे यह विश्वास हो गया था कि दरवाजे मज़बूत ग्रौर ग्रच्छी तरह से बन्द किए हुए हैं। तब उसने एक ग्रैकेट पर लैम्प रख दिया ग्रौर इधर-उधर देखने लगा।

स्राखिर किस उद्देश्य से वह कमरा उसे दिया गया है। यह कमरा उसके स्रपने क्मरे से बड़ा श्रौर श्रिषक सुन्दर था। उसमें कोई जाल बिछा हुश्रा है। क्या उसमें कोई गुप्त द्वार है, क्या वाकई उसमें भूत-पिशाचों का श्रइडा है? यह सब कुछ सोच-विचार करते हुए उसका रक्त उसकी नाड़ियों में जमता जा रहा था।

ठीक उसके सम्मुख एक भारी कदम ऊपर बढ़ता हुन्ना सुन पड़ा। उसने अपने शस्त्र तैयार कर लिए भ्रौर दरवाजे के पीछे मोर्चा जमाकर खड़ा हो गया। भ्रगर उसके जीवन पर ही वह कुत्सित प्रयत्न किया जाना है तो करने वाले के भ्रपने जीवन के लिए भी वह महँगा बैठेगा।

ऊपर युद्ध-मोर्चे पर पैरों की म्राहट, भ्रादिमयों की चहल-पहल और म्रादेशों के जारी किए जाने से यह स्पष्ट था कि पहरा बदला जा रहा है।

ग्रौर तभी दरवाजे पर एक खरोंच-सी लगी। तब वह म्रावाज ऊँची उठती गई ग्रौर तब एक फुसफुसाहट भी ग्राई। "डिक, डिक, मैं हुँ, मैं!"

हिक दौड़कर दरवाजे पर गया, चिटखनी खोली ग्रौर मैंचम को ग्रन्दर प्रविष्ट करा लिया। वह बहुत पीला-सा पड़ रहा था, उसके एक हाथ में जला हुग्रा लैम्प था ग्रौर दूसरे हाथ में खुला हुग्रा खंजर था।

"फौरन दरवाजा बन्द कर दो," वह फुसफुसाया, "जल्दी से डिक ! यह घर भेदियों से भरा हुआ है। मैं वराण्डे में कुछ लोगों के क़दम अपना पीछा करते हुए अब भी सुन रहा हूँ। चित्रयुक्त पदों के पीछे भी मुक्ते तो वे छिपे नजर आते हैं।"

"तुम धैर्य रखो," डिक ने उत्तर दिया, "हार अच्छी तरह बन्द है श्रौर इस ममय के लिए हम सुरक्षित हैं, अगर इन दीवारों के पीछे भी कहीं कोई सुरक्षा किसी प्रकार सम्भव हो सकती है। लेकिन मेरा हृदय तुम्हें देखकर उत्साह से भर उठा है। धर्म की भौगन्ध, मैं तो सोचता था तुम कूच कर चुके। श्राखिर तुम किधर रहे?"

"बस श्रव उस पर कोई शिकवा नहीं", उसने कहा, "श्रव जब कि हम मिल चुके हैं। लेकिन डिक क्या तुम्हारी श्राँखें खुली हुई हैं? क्या किसी ने तुमसे कल की घटनाश्रों का वर्रान किया है?"

"नहीं किसी ने कुछ भी नहीं कहा,'' उसने कहा, "क्यों क्या इरादा है उनका?"

"कल या भ्राज रात को, कौन कह सकता है", मैचम ने कहा, "लेकिन भ्राज या कल डिक, वह तुम्हारे जीवन पर प्रहार करने वाले हैं। मेरे पास इसके प्रमारा मौजूद हैं। वह श्रापस में कानाफूसी करते थे, या कह लो कि उन्होंने मुक्ते बताया ही।"

"हाँ", डिक ने कहा, "ऐसा है। मैंने भी यही ग्रनुमान लगाया था।" ग्रौर तब उसने दिन भर की कथा विस्तृत रूप से उसके सम्मुख वर्णन कर दी।

जिस समय यह कथा समाप्त हो गई तो डिक उठा और उसने इघर-उघर घूमकर पुनः उस विशाल कक्ष का निरीक्षरण करना प्रारम्भ कर दिया।

"नहीं", उसने कहा, "जाहिर तौर पर तो कोई भी गुप्त द्वार किसी तरफ़ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी यह कठोर सत्य है कि कहीं न कहीं पर कोई द्वार है अवस्य ? डिक, मैं तुम्हारे साथ ही ठहकँगा। अगर तुम्हें मृत्यु का ही सामना करना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मृत्यु का आलिंगन करूँगा। मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ; देखो, मैं एक खञ्जर भी चुरा लाया हूँ। ग्रीर ग्रगर तुम्हें कोई गुप्त द्वार मिल जाए ग्रीर उसे खोल सको जिससे हम नीचे उतर सकें, तो मैं तुम्हारे साथ भागने की जोखिम भी उठाने के लिए तैयार हूँ।"

"जैक", डिक ने कहा, "मैं धर्म की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम बहुत ही दिव्य आत्मा हो और सच्चे और समस्त इंगलैण्ड भर में बहादुर। मुक्ते अपना हाथ दो जैक ?"

ग्रीर उसने खामोशी के साथ दूसरे का हाथ अपनी जकड़ में बाँध लिया। "मैं तुम्हें बताऊँगा," उसने अपनी बात फिर श्रागे चलाई। "मैं उस स्थान को जानता हूँ, जहाँ से वह संवादवाहक उत्तरा था। शायद रस्सी वहाँ पर ग्रव भी उसी कमरे में पड़ी हुई हो। कुछ ग्राशा की भलक मुभे ग्रव भी दिखाई देती है।"

"हिश्", मैचम ने कहा।

दोनों लड़के कान लगाकर सुनने लगे। नीचे के फर्श पर कुछ ग्रावाज पैदा हुई। वह ग्रावाज कक गई ग्रीर फिर दोवारा ग्राने लगी।

"कोई नीचे के कमरे में चल रहा है ?" मैचम फुसफुसाया।

"नहीं," डिक ने कहा, "नीचे कोई कमरा नहीं, नीचे तो केवल प्रार्थना-गृह है। यह तो मेरा क़ातिल है जो नीचे के वराण्डे में ऊपर भ्राने के लिए घूम रहा है। अच्छा है, उसे भ्राने दो। मामला इतना सरल नहीं है।" भ्रीर उसने भ्रपने दाँत किटकिटाए।

"फौरन रोशनी बुभा दो," दूसरे ने कहा, "हो सकता है कि वह भ्रपने निर्दिष्ट उद्देश्य में सफल न हो।"

उन दोनों ने लैम्प बुक्ता दिए ग्रीर साँस रोककर पड़ रहे। नीचे कोई बहुत ही फूँक-फूँक कर कृदम रख रहा था, किन्तु रात्रि के ग्रंथकार में वह फिर भी स्पष्टतः सुन पड़ रहे थे। कई बार वह बढ़ ग्राये ग्रीर पिछे लौट गये। ग्रीर तब ग्रन्त में किसी ताले में चाबी के फँसने की ग्रावाज ग्राई ग्रीर बाद में एक भयानक खामोशी।

तभी क़दमों के बढ़ने की फिर आवाज आई और दूरस्थ एक कमरे के तस्तों की दराजों से रोशनी की हलकी-सी चिनक बाहर छनती दिखाई पड़ी। वह रोशनी घनी हो गई-एक गुप्त हार खोल लिया गया था और वह एक मजबूत हाथ द्वारा उस द्वार को हटाया जाते देख रहे थे। डिक ने अपनी कमान चढ़ा ली थी और उस निर के सामने आने की प्रतीक्षा करने लगा था।

लेकिन उसी समय एक विघ्न उपस्थित हो गया। मोट हाउम के एक दूर-वर्ती कोने से कुछ आवाजें आनी गुरू हो गई थीं। पहिले एक आवाज और फिर अनेक आवाजें और वह सभी एक नाम लेकर पुकार रही थीं। इन आवाजों ने कातिल को बाँखला दिया था। वह गुप्त द्वार चुपचाप अपने स्थान पर नीचे खिमका दिया गया। और वह कदम तेजी के साथ पीछे लौट गए। एक बार फिर नीचे के फर्ग पर पहुँच गए और फिर अन्तर्धान हो गए।

इन कुछ क्षराों के लिए श्राराम मिला था; डिक ने गहरी साँस ली। श्रोर तय उसने उस ग्रावाज की ग्रोर घ्यान दिया जो कि घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी ग्रीर इसी कारण उस पूर्व ग्रायोजित कत्ल में विघ्न पड़ गया था। मोट हाउम में हर ग्रोर इघर से उधर दौड़ने की ग्रावाज ग्रा रही थी। दरवाजे खोले जा रहे थे ग्रौर घड़घड़ाकर बंद किए जा रहे थे। उस शोरगुल में, सर डेनियल की ग्रावाज ग्रव भी सबसे ऊँची उठी हुई थी, श्रौर वह 'जोना' 'जोना' कहकर पुकार रहे थे।

"जोना ?" डिक ने दोहराया, "यह कौन भ्रात्मा हो सकती है ? इस मकान में तो कोई भी जोना नहीं है भीर न कभी रही ही है। इस भ्रावाज का मत-लब क्या है ?"

मैचम बिल्कुल चुप था। वह कुछ दूर हटकर बैठ गया था। केवल कुछ धुँथले तारों की रोशनी कमरे में पड़ती थी, किन्तु जिस स्थान पर दोनों लड़के छिपे बैठे थे, वहाँ बिल्कुल ग्रंघकार था।

"जैक", डिक ने कहा, "मुभे पता नहीं कि तुम दिन भर कहाँ रहे हो। क्या तुमने इस जोना की देखा है ?"

"नहीं", मैचम ने उत्तर दिया, "मैंने उसे विल्कुल नहीं देखा।"

"िकसी से उसके बारे में कुछ वातचीत न सुनी?" डिक ने बात आगे बढ़ाई। वह कदम उनके निकट ही बढ़ने आ रहे थे। नीचे सहन में खड़े हुए सर डेनियल 'जोना' का नाम लेकर गर्ज रहे थे।

"नया तुमने उसके बारे में कुछ सुना है ?" डिक ने दोहराया।

"हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है।" मैचम ने कहा।

"लेकिन तुम्हारी ग्रावाज लरज क्यों रही है ? तुम्हें क्या कष्ट है ?" डिक ने कहा, "ये जोना तो हमारे लिए एक बहुत वड़ा सौभाग्य वनकर ग्राई है। इससे उनका ध्यान हम लोगों की ग्रोर से हट जाएगा।"

"डिक", मैचम चिल्लाया, "मैं मारा गया। हम दोनों मारे गए। अगर ग्रभी समय है तो हमें भाग चलना चाहिए। वह शान्ति से तब तक नहीं बैठ सकते जब तक मुभे खोज नहीं निकालेंगे। या देखो, मुभे जाने दो, जब वह मुभे पकड़ लें तो तुम भाग जाना। मुभे जाने दो डिक, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, मुभे जाने दो।"

वह चिटखनी को खोलने की चेष्टा कर रही थी, जब डिक के मस्तिष्क में सारा हश्य स्पष्ट हो गया।

"धर्म की सौगन्ध", डिक चिल्लाया, "तुम जैक नहीं हो। तुम ही जोना सैंडले हो। तुम ही वह लड़की हो, जो मुक्तसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है।"

लड़की रुक गई श्रौर शान्त श्रौर निश्चल होकर खड़ी रही। डिक भी कुछ समय के लिए नीरव हो गया, लेकिन वह तभी बोला "जोना, तुमने मेरा जीवन बचाया है श्रौर मैंने तुम्हारा। हमने रक्त बहते देखा है, श्रौर हम लोग मित्र श्रौर शत्रु दोनों रह चुके हैं। मैंने तुम्हें पीटने के लिए श्रपनी पेटी भी उठाई थी। उस समय तुम्हें एक लड़का ही समकता था। श्रव मेरे ऊपर मृत्यु मँडरा रही है श्रौर मेरा समय समाप्त हो चुका है। मरने से पहिले में तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम श्राज के इंगलैंड की सर्वश्रेष्ठ वीरांगना हो। श्रौर श्रगर मैं जीवित रह सकता तो तुमसे ही शादी करता। मैं जिन्दा रहूँ या मर जाऊँ लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।"

उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया।

"आओ", डिक ने कहा, "मुक्ते जवाब दो जैक! एक अच्छी लड़की की तरह मुक्ते कहो, 'मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।'"

"तो डिक", उसने कहा, "फिर मैं यहाँ और किसलिए हूँ।"

"जोना, मेरी बात सुनो", डिक ने कहा "ग्रगर हम बचकर भाग निकलने में सफल हो गए तो हम शादी कर लेंगे। ग्रगर हमें मरना ही है तो हम मर जाएँगे। इन फंफटों का कोई अन्त नहीं है। लेकिन मेरे इस कमरे का तुम्हें पता कैसे चला ?"

"मैंने श्रीमती हैच से पूछा था," लड़की ने उत्तर दिया।

"तब तो समभो कि वह नहीं बताएगी", डिक ने कहा, "वह श्रौरत बहुत पक्की है। श्रभी हमारे सामने समय है।"

श्रौर तभी जैसे कि उसके शब्दों का प्रतिवाद करने के लिए बराण्डे से चलकर कुछ कदम उधर ग्राए श्रौर द्वार पर ज़ोर-जोर से एक घूँसा बजने लगा।

"सुनो", श्रावाज् श्राई, "खोलो मास्टर डिक, खोलो !"

डिक न हिला-डुला और न उत्तर दिया।

''बस भ्रब मामला खत्म हुआ।'' लड़की ने कहा और उसने डिक के गले में बाहें डाल दीं।

एक के बाद दूसरा आदमी उधर आने लगा और दरवाजे पर एक अच्छी-खासी दुकड़ी जमा हो गई। सर डेनियल फिर स्वयं उधर आए। उनके आते ही दूसरी आवाजें बन्द हो गई।

"डिक', नाइट चिल्लाया, "गधे मत बनो । इतने शोर को सुनकर 'सात सोने वाल' भी जाग उठे होते । हमें मालूम है लड़की तुम्हारे पास है । दरवाजा खोल क्यों नहीं देते ?"

डिक फिर भी चुपचाप था।

"दरवाजा गिरा दो !" सर डेनियल ने कहा और तत्काल उनके अनुगामी उस द्वार पर टूट पड़े। द्वार हालाँकि पुस्ता था और चिटखनी मजबूत लगी हुई थी, लेकिन वह शीघ्र ही गिरने वाला था, पर एक बार सौभाग्य ने फिर साथ दिया। इन प्रहारों के गम्भीर घोष से ऊपर उठकर एक सन्तरी की आवाज आई। इसके बाद फिर एक आवाज आई। इन आवाजों के प्रत्युत्तर में जंगल में से भी आवाजें आई। कुछ समय के लिए तो लोगों में आतंक छा गया कि जंगल की और से मोट हाउस पर आक्रमण कर दिया गया। सर डेनियल और उनके आदमी जो कि डिक के कमरे पर टूट पड़े थे, अब वापस हट गए थे।

"ग्रव हम बच गए", डिक ने कहा।

उसने वह पुराना और भारी पलंग कसकर पकड़ लिया और उसे हिलाने

की कोशिश करने लगा लेकिन पलंग ने बिल्कुल भी जुम्बिश न खाई।

"मेरी मदद करो जैक ! अपनी जिन्दगी के लिए मुक्ते मजबूती के साथ सह-योग दो।" वह बोला।

उन दोनों ने मिलकर उस विशाल काष्ठ दैत्य को हटाया और कमरे के द्वार पर इधर से उधर तक फैला दिया।

"तुम मामले को और भी उलका रहे हो।" जोना ने दुखी स्वर में कहा, "तब वह गुप्त द्वार से प्रवेश करेगा।"

"नहीं", डिक ने उत्तर दिया "वह ग्रपना रहस्य इतने ग्रधिक लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकता। बल्कि हम लोग उस गुप्त द्वार से ही भागेंगे। देखो, ग्राक्रमण समाप्त हो गया। लगता है ग्राक्रमण हुआ ही नहीं था।"

वास्तव में ग्राक्रमण इत्योदि कुछं हुग्रा ही नहीं था। राईसिन्घम की परा-जय से बचकर लौटकर ग्राने वाले कुछ लोगों ने ग्राकर सर डेनियल के काम में विझ डाल दिया था। वह लोग ग्रंघकार में भागकर ग्राए ग्रौर बड़े द्वार से उन्हें दाखिल कराया गया था। ग्रौर श्रब घोड़ों की टापों के मध्य ग्रौर ग्रस्त्र-गस्त्रों की भंकार करते हुए वह सहन में उत्तर रहे थे।

"वह अब गुप्त द्वार की ओर कदापि नहीं जा सकता !" डिक ने कहा। उन्होंने एक लैम्प जला लिया और वह कमरे के एक कोने में आकर देखने लगे। वह खुली दरार, जिसके मध्य से रोशनी आ रही थी, अब भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अपने हथियारों में से तलवार निकालकर उसने उस दरार में घुसेड़ दिया और एक कोने पर जोर से बल दिया। वह गुप्त द्वार कुछ हिला और थोड़ी-सी दरार खुल गई और अन्त में वह चीपट खुल गया। अपने हाथों से पकड़कर उन तक्गों ने उसे पीछे ढकेल दिया। उससे उन्हें कुछ सीढ़ियाँ नीचे उत्तरती दिखाई दीं। नीचे जाकर उन्हें एक लैम्प जलता दिखाई दिया जिसे कि उस सम्भावित कार्तिल ने जलता हम्रा ही छोड़ दिया था।

"श्रव जाकर लैम्प को उठा लो। मैं ग्रमी इस गुप्त द्वार को गिराकर ग्राता हूँ।" डिक ने कहा।

इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा नीचे उतर गए। डिक ने लैम्प की बत्ती कुछ धीमी कर दी। दरवाजे के ऊपर प्रहार होने फिर से ग्रारम्भ हो गए थे। वह रास्ता जिसमें इस समय डिक श्रौर जोना ने प्रवेश कर लिया था, तंग, गन्दा श्रौर छोटा था। उसके दूसरी सीमा पर एक दरवाजा था। यह दरवाजा कुछ-कुछ खुला हुग्रा था। यह वही द्वार था जिसके खोले जाने की श्रावाज उन्होंने कुछ देर पहले सुनी थी। छत पर से वड़े-बड़े जाले लटके हुए थे, श्रौर फर्श इतना पोला था कि हलके से हलका क़दम पड़ने से भी श्रावाज पैदा होती थी।

इस दरवाज़े से श्रागे एक वृक्ष की दो शाखें समकोएा बनाती हुई खड़ी थीं। डिक ने उसमें से एक को अपना दृष्टि-बिन्दु बना लिया और उसी के सहारे वह जोड़ी उस रास्ते में खटखट करते हुए आगे बढ़ने लगी। वह वृत्ताकार छत लैम्प की रोशनी में व्हेल मछली की कमर के समान मालूम होती थी। जगह-जगह पर फाँकने के लिए सूराख वने हुए थे, जिनको कार्निसों के द्वारा छिपा दिया गया था। इन्हीं एक सूराखों में से डिक ने देखा कि नीचे सर डेनियल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं।

वे दोनों दूसरी ओर कुछ क़दम नीचे उत्तर गए। यह रास्ता आगे चलकर और भी तंग हो गया। रास्ते में कुछ दूर पर दीवार लकड़ी की बनी हुई थी। लोगों के वातचीत करने की आवाज और टिमटिमाती हुई रोशनी सूराखों से छनकर उधर आ रही थी। और कुछ और आगे चलने पर उन्हें आदमी की आँख के वरावर एक सूराख मिला। डिक ने इसके अन्दर से हाल में भाँका। और देखा कि लगभग आधी दर्जन आदमी जोरों के साथ शराब पी रहे हैं और सूत्रर का सूखा गोश्त खा रहे हैं। ये लोग निश्चय ही रात गए बाहर से आए होंगे।

"यहाँ मुक्ति का कोई साधन नहीं है, हमें पीछे हट चलना चाहिए।" डिक फुसफुसाया।

"देखों तो वह रास्ता शायद श्रौर श्रागे जाता हो।" जोना ने कहा। श्रौर वह स्वयं श्रागे हो गई। लेकिन रास्ता कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। श्रब यह बात साफ़ हो गई कि जब तक वे सैनिक

उस कमरे में हैं, तब तक भाग निकलना नितान्त असम्भव है।

पूरी तेजी के साथ वे दोनों उसी गुप्त मार्ग पर पीछे लौट आए और दूसरे रास्ते का अनुसन्धान करने लगे। वह रास्ता इतना कम चौड़ा था कि उसमें से एक आदमी भी मुश्किल से निकल सकता था। इस रास्ते में पड़कर वे इस तरह इधर-उधर भटकते रहे कि स्वयं डिक का दिशा-ज्ञान भी समाप्त हो गया।

श्चन्त में वह रास्ता बहुत ही सकरा हो गया श्रौर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियाँ श्रब लगातार नीचे की श्रोर ही उतरती जाती थीं। दीवारें दोनों तरफ़ नमीदार श्रौर फिसलन युक्त होती जा रही थीं। ठीक सामने उन्हें चूहों की कुटर-कुटर श्रौर चूँ-चूँ सुनाई देने लगी।

''क्या हम इस समय ग़ार में आ गए हैं ?'' डिक ने कहा।

"लेकिन फिर भी तो कोई भाग निकलने का मार्ग नहीं है।" जोना ने कहा । "लेकिन यहाँ कोई न कोई गुप्त द्वार होना अवव्य चाहिए", डिक ने उत्तर विया ।

तभी वह एक नुकीले सिरेपर श्रापहुँचे। यह मार्ग कुछ सीढ़ियाँ पार करके समाप्त हो गया। उसके ऊपर की तरफ पत्थर का भण्डा था जो कि एक गुप्त मार्ग बनकर ही सामने खड़ा हुआ था।

डिक ने कहा, "यहाँ तो कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई हैं और हम यहाँ एक कैदी के रूप में हैं। आश्रो जैक, हम कुछ देर बैठें और आपस में बातचीत कर लें। कुछ देर बाद हम लोग लौट चलेंगे। हो सकता है कि पहरेदार अपने-अपने स्थानों पर चले जाएँ और हम लोगों को अपने स्थानों पर जाने की सुविधा मिल जाए। लेकिन मेरी समभ में अब यही आती है कि अब सब समाप्त हुआ !"

"डिक," वह बोली, "मुफ्ते अफ़सोस है कि उस दिन मैं तुम्हारे सामने आई। मैं कितनी अभागी और अकृतज्ञ लड़की हूँ। आज मैंने तुम्हें इस स्थिति में ला पटका है।"

"फिर क्या बात है," डिक ने कहा, "यही सब हमारे भाग्य में लिखा था। जो लिखा होता है वह एक न एक दिन अवश्य ही घटित होता है। लेकिन मुफे इतना तो वताओं कि तुम हो कौन और सर डेनियल के हाथों में किस बरह फॅम गई; और चाहे तुम्हारे कारण हो या मेरे, लेकिन अब इस अन्त के लिए दु:खी होने से भी क्या लाभ है ?"

"मैं भी तुम्हारी ही तरह एक अनाथ हूँ, माँ और बाप दोनों का साया मेरे सिर पर से भी तुम्हारी ही तरह से उठ चुका है," जोना ने कहा, "श्रौर मेरा दुर्भाग्य--- ग्रौर मेरे साथ तुम्हारा दुर्भाग्य भी---यह है कि मेरा विवाह एक बहुत वहमूल्य भौदा वन चुका है। लार्ड फॉक्सम मेरे संरक्षक थे। लगता है कि सर डेनियल ने मेरा विवाह करने का अधिकार एक बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लिया है और मैं अब दो बड़े और शक्तिशाली आदिमियों के बीच फॅस गई हैं। यह तै नहीं हो पाता है कि कौन मेरी शादी करे। इसके बाद दुनिया बदली, दूसरा चान्सलर नियुक्त हुआ और सर डेनियल ने पैसा देकर लार्ड फॉक्सम के हक खुद हडप लिए। उसने शादी करने का अधिकार नए चान्सलर से दोबारा खरीद लिया। इसके बाद दुनिया फिर बदली और ग्रवकी बार लार्ड फॉक्सम ने सर डेनियल के देखते-देखते यह विवाह फिर खरीद लिया। तब से म्राज तक इन दोनों के बीच यही संघर्ष चल रहा है, लेकिन मैं तभी से लार्ड फॉक्सम के ही संरक्षण में थी और वे मेरे प्रति सदैव ही क्रुपाल रहे। और आख़िरकार मेरा विवाह तो हो जाना ही था । या तुम चाहो तो कह सकते हो कि मैं बेच दी जाती। लार्ड फॉक्सम ने मेरा मूल्य पाँच सौ पीण्ड रखा था। मेरा विवाह करने के लिए हेमले को चुन लिया गया था। स्रौर सगर मैं वहीं रही होती तो कल हेमले से मेरी सगाई भी हो जाती। अगर मैं सर डेनियल के हाथों में न पड़ती तो मेरी शादी भी हो ही जाती और मैं ग्रपने डिक को कभी न देख सकती।"

भावुक होकर उसने डिक का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़ी कोमलता से उस पर एक चुम्बन श्रंकित कर दिया। डिक ने भी उसके हाथ को ग्रपने हाथ में लेकर चूम लिया।

''एक दिन सर डेनियल ने मुभे बाग में पकड़ लिया,'' जोना कहती गई, ''श्रौर मुभे पुरुषों की पोशाक में रखना शुरू कर दिया। स्त्रियों के लिए मदों की पोशाक पहिनना कितना अशोभन है और ये कपड़े फिर मुभे ग्रन्छे भी तो 'नहीं लगते। सर डेनियल मुभे घोड़े पर वैठाकर कैंटले ले आए थे। तुमने सुना होगा कि तुमसे ही मेरी शादी होने की चर्चा हो रही थी और देखो, मैंने अपने दिल में यह निश्चय कर लिया था कि मैं सर डेनियल की आशाशों पर पानी फेरकर रहूँगी श्रौर हेमले से ही शादी कहँगी।''

"ग्रोह, तो तुम हेमले से प्रेम करती हो ?" डिक ने कहा।

"नहीं," जोना ने उत्तर दिया, "मैं उससे प्रेम नहीं करती । मैं तो केवल सर डेनियल से नफ़रत करती हूँ ग्रौर तब डिक, तुमने मुफे सहायता दी; तुम कितने निर्भीक ग्रौर बहादुर हो । मेरा हृदय तुम्हारी ग्रोर पिह्ले ग्राकित हो गया था। ग्रौर ग्राज ग्रगर किसी प्रकार भी यह सम्भव हो सके, तो मैं तुमसे ग्रमनी सम्पूर्ण हार्दिकता ग्रौर निष्ठा के साथ विवाह करूँगी । ग्रौर ग्रगर भाग्य ने हमें एक दूसरे से ग्रलग भी कर दिया तो भी जीवनभर तुम्हें मैं प्यार करती रहूँगी । मेरा दिल ग्रमनी ग्रन्तिम घड़कन तक तुम्हारे प्रति वफ़ादार रहेगा।"

"श्रीर मैं," डिक ने कहा, "श्राज तक किसी भी श्रीरत की योर लेशमात्र भी आकर्षित नहीं हुआ; मैं तुम्हारी श्रीर उसी समय आकर्षित हो गया था जबिक तुम लड़के के ही वेश में थीं। मुक्ते तुम पर बड़ी दया आती थी, मैं नहीं समक्तता कि ऐसा क्यों था! मैं तुम्हें पेटी से मार सकता था, पर मेरे हाथों ने मेरा साथ नहीं दिया। श्रीर जब जैक—मैं तुम्हें जैक ही कहूँगा—तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम एक लड़की हो, तो मैंने निश्चय कर लिया था, कि मेरे लिए केवल तुम ही हो जिसे मैं श्रपनी बना सकता हूँ।"

तब सहसा उसने बातचीत का सिलसिला तोड़ते हुए कहा, "सुनो, कोई आ रहा है।"

वास्तव में उस गुप्त मार्ग पर कोई भारी क़दम प्रतिष्वितित हो रहा था। चूहों की सेना इघर-उघर मार्ग की तलाश में दौड़ने लगी थी।

डिक अपनी स्थिति में सतर्क हो गया। उस सकरे मार्ग में होने के कारण उसकी स्थिति बहुत अच्छी पड़ती थी। वह दीवार की श्रोट लेकर निशाना लगा सकता था। लेकिन रोजनी उसके बहुत निकट थी, इसलिए थोड़ा-सा आगे बढ़कर उसने लेम्प बुक्ता दिया और फिर ग्रपनी जगह पर लौट श्राया।

उसी समय मार्ग के अन्तिम छोर पर बैनेट श्राता दिखाई दिया, वह अकेला दिखाई पड़ता था और अपने हाथ में एक जलती हुई मझाल लिए हुए था। इससे उस पर निशाना भीर भी शब्छा बैठता था।

"वहीं ठहर जाम्रो बैनेट," डिक चिल्लाया, "ग्रगर तुमने प्रगला कदम रखा तो तुम्हें भ्रपने प्राणों से हाथ धोन। पड़ेगा।"

"तो तुम यहाँ छिपे हुए हो", हैच ने ग्रंघेरे में श्रागे देखने की कोशिश करते हुए कहा, "मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। तुमने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया है डिक ! तुमने लैम्प भी बुमा दिया है। ग्रीर हालाँकि यह सब तुमने मेरे ग्रभागे शरीर को खत्म करने के लिए ही किया है, लेकिन मुभे प्रसन्नता है कि तुमने मेरी शिक्षा का सदुपयोग किया है। ग्रीर तुम यहाँ किसलिए ग्राए ग्रीर मुभे क्यों खोजने ग्राना पड़ा, क्या तुम्हें यह सब मालूम है ? लेकिन तुम मेरे जैसे पुराने दोस्त को क्यों मारने लगे हो। क्या वह युवती भी तुम्हारे साथ है ?"

"नहीं वैनेट, सवाल मुभे तुमसे पूछने हैं और तुम्हें उनका जवाब देना है।" डिक ने कहा, "मेरे प्रार्गों पर यह संकट क्यों रोप दिया गया है? लोग छिप-छिपकर मेरे बिस्तर में मेरा कत्ल करने के लिए क्यों आते हैं? मैं अपने ही शक्तिशाली संरक्षक के मकान में रहता हुआ भी अपनी जान बचाने के लिए क्यों भागता-फिरता हूँ। और उन मित्रों से दूर होकर, जिनमें रहकर मैं वड़ा हुआ और जिसे मैंने आज तक कोई हानि नहीं पहुँचाई।"

"मास्टर डिक, मास्टर डिक", वैनेट ने कहा, "मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम बहादुर हो लेकिन इतने नासमभ लड़के हो कि मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता।"

"मैं समभता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मालूम है", डिक ने कहा, "मैं ग्रव समाप्त हो चुका हूँ, इसमें संदेह नहीं। तब ठीक है, तुम सर डेनियल को यहाँ भेज दो और उससे कहो कि उससे बन सके तो यहाँ से मुभ्ने निकालकर ने जाए!"

हैच कुछ समय के लिए चुप हो गया।

"ग्रब तुम मेरी बात सुनो", उसने कहा, "मैं ग्रब यहाँ से सर डेनियल के पास जा रहा हूँ ग्रौर उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो। उन्होंने मुभे भेजा ही इसीलिए है। ग्रगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो तो समय रहते भाग जाग्रो लेकिन मेरे लौटकर ग्राने से पहिले ही। ग्रब मैं जाता हूँ।"

"भाग जाग्रो?" डिक ने दोहराया, "मैं तो श्रव तक चला भी गया होता। श्रौर श्रव भी जाने का विचार रखता हूँ लेकिन मैं उस गुप्त द्वार को हिला नहीं सकता हूँ।"

"कोने में अपना हाथ लगाओं और देखों वहाँ क्या है ?" वैनेट ने कहा, "श्रोगमोर्टन की रस्सी अब,भी बाउन चैम्बर में रखी हुई है, भगवान् तुम्हारा मंगल करे।"

श्रीर हैच श्रपने क़दमों पर पीछे घूमकर उस घुमीरीदार मार्ग में से फिर श्राहरय हो गया। डिक तत्काल लैम्प की श्रोर वढ़ा श्रीर हैच द्वारा विए गए उस संकेत के श्रनुसार काम करने लगा। उस गुप्त द्वार के एक बाजू में एक गहरा स्थान था। इस स्थल पर श्रपना हाथ श्रन्दर करके डिक ने देखा कि वहाँ एक लोहे की सलाख है, जिसको उसने जोर लगाकर ऊपर की श्रोर सरकाया। एक घरं-घरं की-सी श्रावाज पैदा हुई श्रीर पत्थर का वह बड़ा दुकड़ा जड़ से हिलने लगा।

वे अब इस मार्ग की कारा से मुक्त हो गए थे। थोड़ी-सी ही ताकत लगाने से वह गुप्त द्वार खुल गया। और वह एक सुरक्षित कमरे में आ गए। वह कमरा एक तरफ़ सहन की ओर खुलता था, जहाँ दो-एक ग्रादमी देर से लौटे हुए घोड़ों की मालिश कर रहे थे। उनके पास हथियार नहीं थे। एक या दो मशाल मुश्किल से जल रही थीं शौर ये मशालें भी दीवार में जड़ी हुई लोहे की गोल छड़ों में धँसी हुई थीं। और सारे दृश्य में एक विचित्रता पैदा कर रही थीं।

डिक ने ग्रपना लैम्प बुक्ता दिया, ताकि उन लोगों का ध्यान उस श्रोर श्राक्षित न हो श्रौर स्वयं बराण्डे के पास-पास ऊपर चढ़ने वाले जीने में होकर चढ़ने लगा। इस ब्राउन चैम्बर में एक रस्सी एक ग्रत्यन्त पुराने श्रौर भारी पलङ्क से बँधी हुई थी। यह रस्सी श्रभी तक खोली नहीं गई थी। डिक ने खिड़की को खोलकर वह रस्सी रात्रि के ग्रन्थकार में नीचे सरकानी प्रारम्भ कर दी।

जोना पास खड़ी थी, लेकिन ज्योंही रस्सी खिसकने लगी ग्रौर डिक उसे निरन्तर खिसकाता रहा तो वह एक भयानक भय से ग्रभिभूत होने लगी।

"डिक" उसने कहा, "क्या उधर इतनी गहराई है ? मैं इसे पकड़कर उतर नहीं सकती। मैं निश्चय ही गिर पड़्रों प्रच्छे डिक !"

वह इस क्रिया के सम्पन्न होने के अत्यन्त नाजुक मौके पर बोली थी। डिक उसे सुनकर सहसा चौंक उठा और रस्सी का शेष हिस्सा एक साथ उसके हाथ से छूट गया और रस्सी—छपाक की आवाज पैदा करती हुई खाई में जा गिरी। उसी समय दुर्ग के ऊपर वाले मोचौं पर सन्तरियों ने आवाज लगाई, ''कौन जाता है ?"

"भ्रोह, मारे गये!" डिक चिल्लाया, "जल्दी रस्सी पकड़ो, ग्रौर नीचे उतरो ।"

"मैं नहीं उतर सकती", उसने फिफकते हुए कहा । "म्रौर ग्रगर तुम नहीं, तो फिर मैं कैसे उतर सकता हूँ । तुम्हारे बिना मैं खाई को किस तरह पार करना चाहूँगा ?" शैल्टन ने कहा, "क्या तुम मुफे छोड़ रही हो ?"

"डिक" उसने उसाँस ली, "मैं नहीं उतर सकती। मेरे शरीर में से शक्ति विल्कुल समाप्त हो चुकी है।"

"धर्म की सौगन्ध !" वह चिल्लाया, "तव हम दोनों मारे गए।" वह अपने पैरों को बेचैनी से पटक रहा था। दूर कुछ कदमों की आहट सुनकर वह द्वार बन्द करने के लिए लपका।

चिटखती चढ़ाने से पहिले ही कुछ मज़्बूत बाजू दरवाजों को धक्का देने लगे थे। फाटकों को रोक रखने की चेष्ठा को व्यर्थ समभक्तर उसने उसे छोड़ दिया और भागकर खिड़की की ओर चला गया। लड़की खिड़की के पास ही दीवार से सटी हुई गिरी पड़ी थी और इस समय वह अर्धचेतनावस्था में थी। उसने उसे उठाने की चेष्ठा की लेकिन उमका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था और वह किसी प्रकार की हरकत नहीं करता था।

उसी समय जिन भ्रादिमयों ने बलपूर्वक द्वार खोल लिया था, उन्होंने उसे दबोच लिया। पिहले को उसने घूँसा मारकर टट्टू बना दिया। उसे पिटता देख दूसरों में कुछ खलवली मच गई। इस अवसर से लाभ उठाकर वह खिड़की की भ्रोर लपका और वहाँ से रस्सी पकड़कर नीचे खिसकने लगा।

रस्सी में गाँठें लगी हुई थीं। इसलिए नीचे जतरने में बहुत श्रासानी थीं। लेकिन डिक के जतरने की तेजी इतनी भयानक थीं श्रौर उस प्रकार की जिमनास्टिक का उसे इतना थोड़ा अनुभव था कि वह हवा में इस प्रकार भूल रहा था जैसे कि फाँसी की सूली पर लटक रहा हो। कभी उसका सिर श्रौर कभी उसके हाथ उस खुरदरी पथरीली दीवार से टकरा जाते श्रौर खरौंच खा जाते। हवा उसके कानों में गर्ज रही थीं श्रौर वह अपने सिर पर श्रौर नीचे खाड़ी में प्रतिबिम्बित होते हुए तारक-मंडल को देख रहा था जो कि वृक्ष की शाख से भड़ी हुई पत्तियों के समान पानी में जोरों से हिल रहे थे। श्रौर तब उसका हाथ रस्सी से छूट गया श्रौर वह खाई के बर्फ़ीले पानी में गिरंकर सिर तक इब गया।

जब पुनः सतह पर आया तो रस्सी उसके हाथ में पड़ गई थी, जो कि उसके वज़न से मुक्त होकर इधर से उधर भूल रही थी। सिर के ऊपर एक लाल प्रकाश-पुंज दीख रहा था और लगता था कि जलती हुई अँगीठियों और मशालों की रोशनी से मोर्चे की दीवारों पर अनेक लोग खड़े होकर उसकी तलाश कर रहे हैं। वह लोगों की आँखों को अपनी तलाश में इधर से उधर धूमते हुए देख रहा था, लेकिन वह इतना नीचे था कि रोशनी उस तक पहुँचती नहीं थी और उनकी दौड़-धूम ब्यर्थ साबित हो रही थी।

उसने देखा कि रस्सी बहुत ग्रधिक लम्बी है। श्रीर उसे पकड़कर वह खाई के दूसरी ग्रोर पहुँचने के लिए संघर्ष करने लगा। यह ग्रपना सिर श्रव भी पानी से ऊपर रखे हुए था। इस प्रकार वह लगभग ग्राधे रास्ते से श्रागे श्रा गया था, दूसरा तट लगभग उसके हाथ में श्रा ही गया था कि रस्सी ने उसे श्रपने ही भार से पीछे खींचना श्रारम्भ कर दिया। उसने साहस करके रस्सी को छोड़ दिया ग्रीर तट से भुकी हुई उस घास को पकड़ने के लिए लपका जिन्होंने गए दिन सर डेनियल के एलची को पार होने में सहायता दी थी। वह नीचे हुआ, फिर उबरा, दूसरी बार फिर नीचे गया ग्रीर श्रव की बार उबरा तो एक टहनी उसकी पकड़ में श्रा गई। ग्रीर विचार के समान गित से वह शाख पकड़कर बुक्ष पर चढ़ गया। उसका साँस धौंकनी की तरह चल रहा था। ग्रीर उसे श्रपनी मुक्ति पर श्रव भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था।

लेकिन इस सब आन्दोलन से पानी में छपाक की आयाज पैदा हुए बिना न रह सकती थी। इस आवाज से ऊपर मोर्चे वाले आदिमयों की उसकी स्थिति का पता चल गया था। तीर और चीखुरनुमा हथियारों की इस प्रकार वर्षा हुई जैसे कि आकाश से ओलों की भीषण वर्षा हो रही हो। तभी अकस्मात एक जलती हुई मशाल नीचे गिरी, जिसने दावानल की तरह सारे प्रदेश को आलो-कित कर दिया लेकिन डिक के सौमाग्य से वह खाड़ी के किनारे पर इस प्रकार गिरी थी कि अगले ही क्षणा पानी में गिर कर बुफ गई।

लेकिन उसने अपना काम तो कर दिया था। उन तीरंदाजों ने उस भाड़ी भीर उसके तने से चिपटे हुए डिक को देख लिया था और हालाँकि उसने वह स्थान छोड़कर तट से दूर भागना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी एक तीर उसके कन्धे में लगा था और दूसरा सिर को रगड़ता हुआ निकल गया था।

इन घावों के दर्द ने जैसे उसके पर लगा दिए हों। ग्रौर जैसे ही वह सम-

तल भूमि पर त्राया, उसने बिना दिशा की सूफ-बूफ किए ही दौड़ना शुरू कर दिया।

कुछ दूर तक उन श्रस्त्रों ने उसका पीछा किया। परन्तु श्राखिरकार वह वन्द हो गए श्रौर जिस समय रुककर उसने पीछे देखा तो पाया कि वह मोट-हाउस से बहुत काफ़ी दूरी पर निकल श्राया है। दीवारों की बुजियों के श्रास-पाम मशालें श्रव भी इधर-उधर हिलती दिखाई दे रही थीं।

वह एक वृक्ष के सहारे टिक गया। उसके शरीर से पानी और रक्त की धारा वह रही थी। उसके अनेक खराशें आई थीं, और घायल, एकाकी और निरस्त्र वह खड़ा था। लेकिन उस किठन संघर्ष के बाद वह अपना जीवन वचाने में सफल हो गया था। और हालाँकि जोना सर डेनियल के हाथों में ही रह गई थीं, किन्तु उसके न भाग सकने की स्थिति के लिए उसके मन में अपराध की भावना नहीं थी। न ही उसे यह आशंका थी कि लड़की के जीवन पर कोई भयानक संकट आ जाएगा। सर डेनियल बेरहम अवश्य था किन्तु एक जवान लड़की के प्रति वह इतना बेरहम नहीं हो सकता था। आखिर तो उससे भी शक्तिशाली लोग उसके संरक्षक थे जो उससे जवाब-तलबी कर सकते थे। लेकिन इसमें संदेह नहीं था कि अब वह अपने किसी मित्र से ही उसकी शादी करेगा और इस काम को जल्दी ही अंजाम देने की कोशिश करेगा।

"लेकिन देखा जाएगा," डिक सोचता रहा "उस समय तक मैं उस गहार को रसातल पहुँचा दूँगा। धर्म की सौगन्ध, ग्रव मैं उसके प्रति किसी भी कृतज्ञता ग्रौर दायित्व से बिल्कुल मुक्त हूँ ग्रौर जिस समय युद्ध छिड़ जाता है तो सभी को ग्रपने दिलों की हसरत निकालने की पूरी छुट्टी हो जाती है।"

लेकिन उसी समय उसे अपने शरीर में भयानक पीड़ा अनुभव हुई।

वन में कुछ दूर और आगे वह लड़खड़ाता हुआ बढ़ने लगा। लेकिन उसके शरीर में उठने वाले दर्द, रात्रि का घोर अंघकार, और उसके मस्तिष्क की भयानक बेचैनी और किंकर्तव्यविमूड़ता ने उसे आगे बढ़ने में प्रायः असमर्थ कर दिया। नीचे की छोटी और घनी भाड़ियों ने हर क़दम पर उसके क़दमों को बाँधना शुरू कर दिया और वह एक वृक्ष के तने से लगकर बैठ गया।

जब वह अपनी मूर्च्छा अथवा नींद से जागा तो प्रातःकाल की रोशनी फूटनी आरम्भ हो गई थी। वृक्षों की शाखों में से एक ठिट्टरा देने वाली हवा साँय- साँय करके गुज़र रही थी। ग्रांख खोलकर उसने देखा कि उससे लगभग सौ गज़ की दूरी पर कोई चीज़ वृक्ष पर लटकी हुई है। ग्रांर वायु के वेग से इधर से उधर हिल रही है। सुबह की तेजी से बढ़ने वाली रोशनी ग्रोर उसकी ग्रपनी संज्ञा-चेतना के ठीक हो जाने के कारण उसने वह चीज फौरन पहिचान ली। एक ग्रादमी की लाश उस ऊँचे सनीवर के वृक्ष की शाखा से लटकी हुई थी। उसका सिर ग्रागे भुककर छाती पर लटक ग्राया था ग्रांर हवा के तेज भोंके से वह इधर से उधर घूम रहा था। ग्रांर उसके हाथ-पंर किसी खिलौने के समान इधर-उधर उछल रहे थे, पुटनों पर।

डिक अपने हाथ टेककर उठा और वृक्ष की शाखा का सहारा लेता हुआ उस गम्भीर वस्तु तक पहुँचा।

वह शाला पृथ्वी से लगभग बीस फीट की ऊँचाई पर थी और सूली लगाने वालों ने उसे इतना ऊँचा उठा दिया था कि उसके बूट डिक के सिर से भी थोड़े ऊपर ही भूल रहे थे। उमका कृत्रिम चेहरा उसके मुँह पर पड़ा हुआ था। उस आदमी को पहचानना कठिन हो गया था।

डिक ने अपने दाएँ भीर वाएँ देखा। आखिरकार उसने पाया कि रस्सी का दूसरा हिस्सा सनोवर के वृक्ष के विशाल घेरे के नीचे उगी हुई एक कटीली भाड़ी की जड़ से बंधा हुआ था। इस भाड़ी पर फूल खिल रहे थे। हथियार के नाम पर युवक शैल्टन के पास केवल खुखरी ही रह गई थी। उसने खुखरी से उस रस्मी को काट डाला। रस्सी के कटते ही लाश भद्द से पृथ्वी पर भ्रा गिरी।

डिक ने उसके मुँह पर से नकली चेहरा उठाकर देखा। वह थ्रोगमोर्टन ही था, सर डेनियल का एलची। वह सर डेनियल का संवाद लेकर बहुल अधिक आगे नहीं बढ़ सका था। एक काग्रंज जो कि काले तीर वालों की दृष्टि से बच गया मालूम होता था, अब उसकी जाकेट से बाहर निकल आया था। डिक ने वह कागज निकाल लिया। यह वही पत्र था जो सर डेनियल ने लाई विन्स्लीडेल को लिखा था।

"चलो," उसने सोचा, "ग्रगर दुनिया फिर से नया रंग बदलती है, तो मैं सर डेनियल को यह पत्र दिखाकर कुछ लिजत कर सक्राँगा ग्रौर ग्रगर सम्भव हो सका तो उसे नीचा भी दिखा सक्राँगा।"

उसने वह काग़ज ग्रपनी जेव में रख लिया। उसने मृतक के लिए प्रार्थना

की और जंगल के अन्दर फिर से बढ़ने लगा।

उसकी दुर्वलता और थकान वढ़ गई थी, उसके कान वज रहे थे और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, और उसके शरीर से रक्त इतनी मात्रा में निकल चुका था कि कभी-कभी उसका मस्तिष्क भी बिल्कुल चेतनाहीन हो उटता था। उसने इस झनिश्चितावस्था में ग्रपने सही रास्ते से बहुत-सी भूलें की थीं। ग्राख्तिकार उसने बड़ी सड़क पकड़ ही ली थी। सड़क पर जब वह ग्राया तो टन्मटाल ग्राम उससे बहुत ग्रधिक दूर नहीं था।

एक ग्रावाज् ने उसे ठहर जाने का ग्रादेश दिया।

"ठहरो ?" डिक ने भी दोहराया, "धर्म की मीगन्ध, मैं श्रव गिरने ही वाला हूँ ।"

श्रीर उसने ज्मीन पर गिरते हुए श्रपने शब्दों को किया रूप में सम्पन्न भी कर दिया।

दो श्रादमी पास वाली भाड़ी से निकलकर सामने ग्राए। उनकी जिसयाँ हरी थीं। उनमें प्रत्येक के पास एक लम्बी तीर-कमान, एक तरकश ग्रौर एक छोटी तलवार थी।

"देखो तो लॉलेस !" उनमें से छोटे ने कहा, "यह तो युवक शैल्टन मालूम होता है।"

"हाँ, यह तो जॉन एमेण्ड-श्राल के लिए रोटी से भी ग्रधिक महत्व की वस्तु होगी।" दूसरे ने उत्तर दिया, "मालूम पड़ता है वह ग्रभी लड़ाई के मैदान से लौटा है, उसकी खोपड़ी भमें ज्रूम है, उससे न जाने कितना रक्त बह चुका होगा।"

"श्रौर यहाँ", ग्रीन शेव ने कहा, "यहाँ कन्धे में तो पूरा छेद ही हो गया है। जरा सोचो तो ऐसा किसने किया होगा, हममें से किसी ने ? ग्रगर हममें से किसी ने ? ग्रगर हममें से किसी ने किया है तो उसके लिए प्रार्थना करो, एलिस उसको मौत के घाट ही उतार-कर छोड़ेगा।"

"इसको उठा ले चलो" लॉलेस ने कहा, "उसे मेरी कमर पर लाद दो।" डिक को जब उसने अपने कन्छे पर चढ़ा लिया और उसके हाथ अपनी गर्दन पर से मजबूती के साथ पकड़ लिए तो उस भूरे महन्त ने कहा, "तुम यहाँ इस स्थल की रक्षा करो भाई ग्रीनशेव। मैं श्रकेला ही उसे ले जाऊँगा।"

इस प्रकार ग्रीनशेव अपनी भाड़ी में जाकर छिप गया ग्रीर लॉलेस पहाड़ी पर से धीरे-धीरे नीचे उतरने लगा। डिक ग्रभी तक मूर्ज्छितावस्था में उसके कंघे पर जमा था ग्रीर लॉलेस सीटी बजाता हुग्रा नीचे उतर रहा था।

जिस समय वह वन की सीमा से बाहर निकला तो सूरज काफी अपर चढ़ आया था और इस पहाड़ी की विपरीत दिशा से दूसरी पहाड़ी पर टन्सटाल आम साफ़-साफ़ दिखाई देने लगा था। सब कुछ शान्त था लेकिन पुल के दोनों और के जबंदस्त तीरंदाजों की आधी बीसी सड़क के अत्यन्त निकट मोर्चा जमाए हुए थी और जिस समय उन्होंने लॉलेस को अपने कन्धे पर किसी चीज को लाते हुए देखा तो उन्होंने अपने कमानों की प्रत्यंचा तत्काल चढ़ा ली।

"कौन जाता है ?" दुकड़ी के नायक ने पूछा ।

"विल लॉलेस, धर्म की सौगन्ध तुम मुफ्ते उतनी ही अच्छी तरह जानते हो, जितनी अच्छी तरह अपने हाथ को।" लॉलेस ने तिरस्कारपूर्वक कहा।

''भ्रपना ग्रता-पता ठीक-ठीक बताग्रो लॉलेस,'' दूसरे ने पुकारा ।

"देवता तुम्हें बुद्धि दे, तुम मूर्खों को," लॉलेस ने उत्तर दिया, "क्या मैंने तुम्हें ठीक-ठीक नहीं बताया है, लेकिन तुम तो सैनिकों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए पागल हो उठते हो; जब मैं ग्रीनवुड में हूँ तो मुक्कसे वाजिब तरीके से पेश आशो। और मेरा अता-पता ठीक-ठीक यह है कि मैं इस दो टके की सैनिकता को निकम्मी मानता हूँ।"

"लॉलेस तुम एक ग़लत भ्रादर्श उपस्थित कर रहे हो, हमें श्रपने बारे में ठीक-ठीक बताभ्रो मूर्ख मसखरे," दुकड़ी के नायक ने कहा।

"ग्रौर ग्रगर मैं भूल गया हूँ तो ?" लॉलेस ने उत्तर दिया।

"श्रौर श्रगर तुम भूल चुके हो तो ? मैं धर्म से कहता हूँ कि तुम भूल नहीं सकते श्रौर श्रव मैं तुम्हारी इस भीमदेह में ठक से तीर ठोकता हूँ,!" दूसरे ने उत्तर दियां।

"नहीं तुम इतने बुरे मज़ाक नहीं करोगे मुक्ते विश्वास है।" लॉलेस ने कहा, " 'डकवर्थ और शैल्टन' मेरी सूचना है, श्रौर उसके सबूत में शैल्टन मेरे

कन्धे पर है और डकवर्थ के पास उसे ले जा रहा हूँ !"
"ग्रच्छा, निकल जाओ लॉलेस," सन्तरी ने कहा।
"ग्रीर जॉन कहाँ है ?" उस महन्त ने पूछा।

"वह इस समय इजलास कर रहा है और टैक्स वसूल कर रहा है।" एक दूसरे ने कहा।

वैसा ही सत्य हुआ। जब लॉलेस ग्राम के निकट पहुँचा और सराय में गया तो एलिस डकवर्थ, सर डेनियल के किसानों से घिरा हुआ बैठा था। अपने शानदार तीरंदाजों की शक्ति के बल पर शान्तिपूर्वक टैक्स वसूल कर रहा था ग्रीर बदले में उन्हें लिखित रसीदें दे रहा था। किसानों के चेहरों से यह स्पष्ट था कि वे इस कार्य से कितने प्रसन्न हैं और वह ठीक ही कह रहे थे कि अगर उनसे टैक्स ले लिया गया तो उन्हें दोबारा टैक्स देने पर ही बाध्य किया जाएगा।

ज्यों ही उसे यह मालूम हुआ कि लॉलेस क्या लाया है, तो उसने शेष किसानों को उठा दिया और पूरी सतर्कता और दिलचस्पी के साथ वह उसे सराय के एक अन्दरूनी कमरे में ले गया। वहाँ लड़के का दिल देखा गया और साधारण-सी भौषधियों द्वारा उसकी मुच्छी दूर की गई।

"मेरे प्यारे युवक", एलिस ने उसका स्नेह से हाथ दबाते हुए कहा, "तुम एक मित्र के हाथों में हो, जो तुम्हारे पिता को प्यार करता था और उन्हीं के कारएा तुम्हें भी प्यार करता है। तुम थोड़ी देर शान्ति के साथ आराम करो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति काफ़ी चिन्ताजनक हो चुकी है। तब तुम मुक्तसे अपनी कहानी कहना और हम दोनों मिलकर उसका कोई न कोई निराकरएा अवश्य खोज निकालेंगे।"

जिस समय डिक एक ग्रारामदेह नींद से ग्रंपेक्षाकृत ताजा होकर उठा तो एिलस ने उसके बिस्तर के पास बैठकर उससे ग्रंपनी कहानी कहने की प्रार्थना की। उसने कहा कि मोट हाउस से वह किन परिस्थितियों में भागकर ग्राया है, यह भी वताए। डकवर्थ के व्यक्तित्व में भौर उसकी मुखाकृति पर खेलने वाली सचाई में, उसकी ग्रांखों के उज्ज्वल प्रकाश और तीखेपन में कुछ ऐसी शक्ति थी कि डिक सहर्ष उसका ग्रादेश पालन करने के लिए तैयार हो गया। ग्रीर उसने श्रादि से ग्रन्त तक ग्रंपने दो दिनों की कहानी बयान कर दी।

"ग्रच्छ।", एलिस ने पूरी कहानी सुन लेने के बाद कहा, "देखो भगवान् ग्रब तुम्हारे लिए क्या करना चाहते हैं। इतने भयंकर संकटों में घिरे होने पर भी उन्होंने तुम्हें उस बन्दीगृह से सकुशल मुक्त कर दिया है। न केवल इतना ही, उन्होंने तुम्हें उन स्नेही व्यक्तियों के हाथों में भी पहुँचा दिया है जोिक तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम्हारे पिता को।

"लेकिन मेरे प्रति वक्षादार रहना। तुम्हारी सचाई मैं तुम्हारी श्राँखों में देख सकता हूँ। श्राज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं उस भूठे-गहार को मौत के घाट उतारकर छोड्ँगा।"

"क्या तुम मोट हाउस पर श्राक्रमण करोगे?" डिक ने पूछा।

"ऐसा करना तो मेरा पाँगलपन होगा", एलिस ने उत्तर दिया, "उसके पास इतनी शक्ति है क हम उसका कुछ नहीं विगाड़ सकते। उसके ब्रादमी उसके पास लौट रहे हैं। वह ब्रादमी जिन्होंने पिछली रात मुफे चकमा दे दिया। नहीं डिक, तुम श्रौर मैं श्रौर मेरे समस्त तीरंदाज यहाँ से चले जाएँगे श्रौर सर उनियल को श्राजादी से घूमने के लिए छोड़ देंगे।"

"मेरा मस्तिष्क जैक के लिए सशंक हो रहा है।" लड़के ने कहा।

"जैंक के लिए?" डकवर्थ ने दोहराया, "श्रो, मैं समक्ता, उस लड़की के लिए। डिक, अगर किसी दूसरी जगह उसके विवाह की चर्चा उठी तो हम तत्काल आक्रमण करेंगे और ऐसा अवसर आने तक हम लोग दूर हट जाएँगे। प्रातःकाल के समय वृक्षों की छाया के समान सर डेनियल इधर-उधर देखेगा पर उसे शत्रु की गन्ध तक नहीं आने पाएगी। और वह यह सोचेगा कि वह अभी स्वप्न ही ले रहा है और विस्तर में पूरी तरह जागा भी नहीं है; लेकिन चार आँखें डिक, सदैव उसका पीछा करती रहेंगी और हमारे चारों हाथ—देवता हमारी सहायता करें—उस गद्दार को भूमिसात् कर देंगे!"

दो दिन बाद सर डेनियल की सेना इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने एक परेड का आयोजन भी किया और दो बीसी आदिमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वह टन्सटाल ग्राम तक गश्त भी लगा ग्राया। एक भी तीर नहीं चला, एक भी ग्रादमी किसी भाड़ी में नहीं हिला, पुल पर कोई भी पहरा ग्रब नहीं था और वह सभी भ्राने-जाने वालों के लिए खुला पड़ा था और उस पर चढ़ कर जिस समय शान के साथ सर डेनियल चल रहा था तो ग्रामवासी घवराए-से भ्रपनी खिड़कियों में से फाँक रहे थे।

जसी समय एक आदमी बढ़कर आगे आया और भुककर सलाम करते हुए उसने एक पत्र सर डेनियल को दिया।

ज्योंही उसने पत्र पढ़ा उसके चेहरे पर स्याही पुत गई। पत्र इस प्रकार था:

मर डेनियल बैकले की सेवा में, जोकि एक बहुत ही फूठे और बेरहम आदमी हैं, ये शब्द निवेदित हैं:

में देखता हूँ कि तुम प्रारम्भ से ही मेरे प्रति भूठे श्रीर वेरहम सिद्ध हुए हो। तुम्हारे हाथ मेरे पिता के खून से रंगे हैं श्रीर कितना भी प्रयत्न करने पर तुम उसे धो न सकोगे। किसी दिन तुम मेरे हाथों से धराशायी होगे; उस दिन तक के लिए मैं तुम्हें खुला छोड़ता हूँ, लेकिन श्रगर तुमने मिस्ट्रेस जोन सैडले का विवाह किसी श्रीर से किया, जिससे कि मैं विवाह करने की शपथ खा चुका हूँ, तो मेरा यह प्रहार बहुत ही शीघ्र होगा। इस दिशा में उठाया गया तुम्हारा पहला कदम श्रगनी क्य की श्रीर उठाया गया पहला कदम होगा।

—ारचर्ड शैल्टन

ग्रपने संरक्षक के हाथों से मुक्ति पाए हुए आज रिचर्ड गैल्टन को महीनों व्यतीत हो चुके थे। ये महीने इंगलैण्ड के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। लंकास्टरों का पक्ष जोिक एक बार पूर्ण विनाश को प्राप्त हो चुका था, एक बार फिर ग्रपना सिर उठाने लगा था। याकिस्टों को पराजित किया जा चुका था ग्रौर उनकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। उनके नेताग्रों को समरक्षेत्र में ही काट डाला गया था ग्रौर इस शरद के बाद—जिसमें घटित घटनाग्रों का उल्लेख किया जा चुका है—कुछ ही महीनों की हलचलों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लंकास्टर वंश अब अन्तिम रूपसे ग्रपने शत्रुग्रों पर विजय प्राप्त कर चुका है।

टिल नदी पर बसे छोटे-से शोरवी नगर में लंकास्टर वंश के श्रासपास में रहने वाले सामन्त लोग इकट्ठे रहने लगे थे। राईसिन्धम का श्रकं, श्रपने तीन सौ सशस्त्र सैनिकों सहित, लार्ड शोरबी श्रपने दो सौ सशस्त्र सैनिकों सहित श्रौर सर डेनियल स्वयं, जिन्तयों श्रौर कुर्कियों के बल पर श्रपार सम्पत्ति बटोरता हुग्रा, नगर की मुख्य सड़क पर बने श्रपने मकान में रहने लगे थे। सर डेनियल की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी श्रौर लगता था कि जैसे जमाना बिल्कुल बदल चुका है।

जनवरी का प्रथम सप्ताह था। शाम होते-होते श्रंघकार घना हो गया था। हाड़-मांस को केंपा देने वाली सर्दी पड़ने लगी थी।

कोहरा पड़ रहा था, तेज हवा चल रही थी और लगता था कि प्रातःकाल से पूर्व ही बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा।

वंदरगाह के निकट ही एक मामूली-से मिदरालय में तीन या चार ग्रादमी जल्दी-जल्दी अण्डे खाते हुए शराब पी रहे थे। वह सभी सीधे-सादे, मस्त ग्रौर मौसम से पिटे हुए मेहनतकश-से मालूम होते थे; उनके हाथ इतने शक्तिशाली थे, ग्रौर ग्राँखें इतनी निर्भीक थीं कि हालाँकि वह देहाती किसानों की तरह के कपड़े पहिन रहे थे तथापि कोई शराब के नशे में भूमने वाला सैनिक भी उनसे फसाद मोल लेने से पहले दो बार सोच-विचार करता!

बड़े म्रातिशदान से कुछ दूर पर एक थोड़ी म्रायु का म्रादमी विलकुल इसी फ़ैशन में बैठा हुम्रा था जो म्रभी कच्ची उम्र का मालूम देता था। तथापि उसके स्वरूप को देखकर यह भली भाँति म्रनुमान लगाया जा सकता था कि उसने किसी म्राच्छे कुल में जन्म लिया है भ्रौर म्रगर समय भ्रनुकूल होता तो शायद म्रब तक उसने तलवार भारण कर ली होती।

"नहीं", मेज पर बैठे हुए ग्रादिमियों में से एक ने कहा, "मैं इसे पसंद नहीं करता। इसका बुरा हो। यह स्थान मस्ती से विचरने वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। एक स्वतंत्र ग्रादमी खुले ग्रीर सुरक्षित जंगल, ग्रीर शश्रु हीन स्थान को ही पसंद कर सकता है; ग्रीर यह नागरिक प्रदेश तिल-तिल करके चारों ग्रोर शत्रुओं से भरा है। देखो ग्रगर प्रातःकाल से पहले वर्फ पड़ना शुरू न हुन्ना तो।"

"यह सब मास्टर शैल्टन के ही कारए। है", दूसरे ने शैल्टन की भ्रोर सिर हिलाते हुए कहा जो कि श्रातिशदान के सामने आँच ताप रहा था।

"मैं मास्टर शैल्टन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ", पहिले ने उत्तर दिया, "लेकिन व्यूर्थ में किसी श्रादमी के लिए सूली पर किस प्रकार चढ़ा जा सकता है ? नहीं, भाइयो, वैसा नहीं हो सकता।"

सराय का दरवाजा खुला और एक आदमी ने अन्दर प्रवेश किया और तेजी के साथ आतिशदान के सामने आँच तापते हुए शैल्टन के पास पहुँच गया।

"मास्टर शैल्टन", उसने कहा, "सर डेनियल दो सवारों श्रौर चार तीरं-दाजों के साथ जा रहा है।"

डिक ( यही वह युवक था ! ) तत्काल उठकर खड़ा हो गया।

"लॉलेस" उसने कहा, "तुम जॉन कैंपर के स्थान पर चले जास्रो श्रौर ग्रीनशेव, तुम मेरे पीछे-पीछे स्रा जास्रो । कैंपर, रास्ता दिखास्रो । स्रबकी बार हम उसका पीछा करेंगे और वह यार्क की स्रोर स्रवश्य जाएगा।"

अगले क्षा वह बाहर निकलकर सर्डक पर आ गए थे। कैपर आगे-आगे चलता हुआ उनका पथ-प्रदर्शन करता जा रहा था। उसने उस तरफ़ संकेत किया जहाँ पर दो मशालों की रोशनी , टिमटिमा रही थी।

ं नगरवासी प्रायः गहरी नींद में सोए पड़े थे, सड़क पर पत्ता भी नहीं खड़कता था। इसलिए इस दल का पीछा करना नितान्त ही सरल था। दो सवार आगे-आगे चले गए, इसके वाद एक आदमी आया जिसका बड़ा लबादा हवा से उड़ रहा था। और सबसे पीछे चार तीरंदाज जा रहे थे जिन्होंने अपने बाजू पर कमान रखी हुई थी। वे तेजी के साथ चल रहे थे, पेचीदा रास्तों से चल रहे थे और सागर तट की ओर बढ़ते जा रहे थे।

"क्या वह हर रात्रि को इसी दिशा में जाता है ?" डिक ने फुसफुसाया। "यह तीसरी रात्रि है, मास्टर शैल्टन", कैपर ने कहा, "ठीक इती समय और इतने ही थोड़े श्रादिमियों को लेकर। मालूम पड़ता है वहाँ कोई गुप्त स्थान उन्होंने बनाया हुआ है।"

सर डेनियल और उसके छै आदमी ग्रब नगर के बिलकुल निकट ग्रा गए थे। शोरबी एक खुला हुआ नगर था और लंकास्ट्रियन लार्ड हालाँकि शहर पर काफ़ी कड़ा पहरा रखते किन्तु फिर भी किसी कोने की सड़क से या नगर के पास के देहात से निकल भागना कुछ ग्रसम्भव काम नहीं था।

वह गली जिसका सर डेनियल अनुसरण कर रहा था, अकस्मात् समाप्त हो गई। उसके सामने एक ऊबड़-खाबड़ निचली जमीन थी और एक बाजू पर सागर के तट से टकराने की भावाज साफ़ सुनाई पड़ रही थी। उस इलाके में किमी भी प्रकार की गारद नहीं थी और नगर के उस प्रान्त में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी।

डिक और उसके दो वनचारी थोड़ा आगे जाने वालों के निकट ही बढ़ आए। तत्काल वह दो मकानों के बीच आ गए और आगे हिन्ट दौड़ाकर देखा तो दूसरी और से एक और मशाल उसी ओर बढ़ती दिखाई दी।

"हो" डिक ने कहा, "कुछ दाल में काला नजर ग्राता है।"

इसी बीच सर डेनियल बिलकुल रुककर खड़े हो गए थे। मशालें रेत में गाड़ दी गईं। और आदिमियों ने अपने हथियार ढीले कर लिए जैसे कि वह दूसरी पार्टी के ग्राने की प्रतीक्षा करने लगे हों !

वह पार्टी तेजी के साथ निकट बढ़ती आ रही थी। उसमें चार तीरंदाज थे। एक पैदल सैनिक मशाल सँभाले चल रहा था और दो तीरंदाज थे। श्रौर एक लबादा पहिने हुए भद्र पुरुष उनके मध्य चल रहा था।

"श्राप या गए हैं माई लार्ड," सर डेनियल चिल्लाया।

"यह मैं ही हूँ और अगर आजतक किसी नाइट ने इस बात का सच्चा सबूत दिया हो कि वह नाइट है तो वह आज आपको मिल ही जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी काटने वाली सर्दी में बाहर निकलना भी शैतानों और जादूगरों से लोहा लेने से कम नहीं है।"

"माई लार्ड," सर डेनियल ने कहा, "इससे तो सौंदर्य के प्रति और भी चाव बढ़ जाएगा। क्या हम लोग चलें ? क्योंकि जितने ही शीघ ग्राप मेरे सौदे को देख लेंगे, उतने ही शीघ ग्राप ग्रौर मैं भ्रपने निवासस्थानों को लौट सकते हैं।"

"लेकिन उसे ग्राप यहाँ क्यों रखते हैं ?" दूसरे ने पूछा, "ग्रीर ग्रगर वह इतनी नवयीवना, सुन्दर ग्रीर समृद्ध है तो तुम उसे उसकी सिखयों के साथ ग्रपने घर में क्यों नहीं रखते ? उससे वह शीघ्र ही एक जीमती शादी बन जाएगी ग्रीर इतने ठिठरा देने वाले शीत में इतनी दूर ग्रंथकार में ग्राकर ग्रपने को खतरे का शिकार भी नहीं बनना पड़ेगा।"

"में आपसे कह चुका हूँ माई लार्ड," सर डेनियल ने उत्तर दिया, "इसका कारण केवल मेरे तक ही सम्बन्धित है। ग्रीर इसे ग्रागे स्पष्ट करने का मेरा इरादा भी नहीं है। बस इतना कह देता हूँ कि अगर आप इस चर्चा से तंग ग्रा गए हैं तो इस सूचना को कहीं छपाकर देख लीजिए कि ग्राप जोना सैंडले से शादी कर रहे हैं। फिर ग्राप हमेशा के लिए इस चर्चा से मुक्त हो जाएँगे। तत्काल ही श्राप उसी की पीठ में एक तीर घुसा देखेंगे ग्रीर भगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।"

इसी बीच वह दोनों श्रादमी तेजी के साथ नीचे के रास्ते पर बढ़ गए। तीन मशाल वाले उनके सामने बढ़ रहे थे। वह भुकते हुए हवा का मुकाबला कर रहे थे श्रीर मशालों से लपटें श्रीर धूँशा निकलता जा रहा था।

इनके श्रत्यन्त निकट ही डिक पीछा कर रहा था। उसने हार्लांकि उस

वार्तालाप का एक भी ग्रंश नहीं सुना था लेकिन उसने उस बातचीत से शीघ्र ही यह अनुमान लगा लिया था कि दूसरा व्यक्ति स्वयं लार्ड शोरबी ही था। वह एक बहुत ही वदचलन आदमी था, जिसे स्वयं सर डेनियल भी सर्वसाधारण के सम्मुख सुली पर चढ़ाने योग्य व्यक्ति घोषित कर चुका था।

तत्काल वह सागर तट के अत्यन्त निकट आ गए। वायु से नमकीन गन्ध आता शुरू हो गई थी। यहाँ एक दो-मंजिला मकान था, जिसमें एक श्रस्तबल था और कुछ दप्तरनुमा कमरे भी बने हुए थे।

सबसे अगले मशालची ने दरवाजे में लगे एक ताले को खोला और सारी की सारी पार्टी के वगीचे में उतर जाने के बाद उसने दूसरी ओर से दरवाजे में फिर से ताला ठोंक दिया।

डिक और उसके आदमी अब उनका पीछा करने में असमर्थ थे। जबतक कि वह दीवार को ही न फाँद जाएँ और अपनी गर्दनें संकट में फँसाने के लिए तैयार न हो जाएँ।

वह सब भाड़ी में छिपकर बैठ गए श्रौर प्रतीक्षा करने लगे। वह मशालें उस घेरे में इधर से उधर घूमने लगीं। सवार चारवीवारी की गश्त लगा रहे थे।

बीस मिनट बीतने पर वह पार्टी फिर निकली और वह लीग निकलकर फिर उस घाटी में आ गए। तब सर डेनियल और उस सामन्त ने लम्बे-लम्बे अभिवादन के उपरान्त अपने-अपने अनुयायियों और मज्ञालिचयों के साथ अपने-अपने घरों की और कूच कर दिया।

ज्योंही उनके पैरों की आहट हवा के श्रंक में विलीन हुई त्योंही डिक उठ खड़ा हुआ क्योंकि सर्दी के मारे वह ठिठ्ठरा जा रहा था।

"कैपर, तुम मेरे बिलकुल ही निकट रहोगे।" उसने कहा। वह तीनों के तीनों दीवार की श्रोर बढ़ने लगे। कैपर भुक गया श्रौर डिक उसके कन्धों पर चढ़ता हुश्रा ऊपर के पत्थर पर जा चढ़ा।

"अब ग्रीनशेव," डिक फुसफुसाया, "मेरे पीछे चढ़ आश्रो और अपने मुँह के बल लेट जाश्रो ताकि देखे जाने की कोई भी सम्भावना न रहे। श्रौर अगर दूसरी श्रोर मैं फँसता नजर श्राऊँ तो मुभे तत्काल हाथ देना।"

श्रीर इतना कहता हुआ वह बग़ीचे में कूद गया। चारों तरफ घोर श्रंघकार था। मकान में किसी भी तरफ़ रोशनी नहीं थी। हवा छोटी-छोटी भाड़ियों से टकराकर चीखती हुई बह रही थी ग्रौर भाऊ की भाड़ियाँ तट पर गर्दन पटक रही थीं । इसके ग्रतिरिक्त कहीं भी कोई ग्रावाज नहीं थी । बड़ी सतर्कता से डिक ने ग्रागे कदम बढ़ाया । वह भाड़ियों में उलभता जा रहा था, हाथों से रास्ता टटोल रहा था ग्रौर पैरों के नीचे की खसखसाती ग्रावाज ने बताया कि वह किन्हीं दो मकानों के मध्यवर्ती मार्ग पर ग्रा पहुँचा है ।

यहाँ वह कुछ रुका और अपनी कमान को साधकर उसने उसे सहसा काम में लाने योग्य बना लिया। अब की बार वह अधिक निश्चय और आत्मविश्वाम के साथ आगे बढ़ रहा था। इस मार्ग से वह सीधा इमारतों की ओर अग्रसर हो रहा था।

उसे विश्वास होने लगा कि उसने जान-वृक्षकर अपने को विनाश के मुँह में धकेल दिया है। मकान के चारों तरफ़ काँटेदार जालियाँ चढ़ी हुई थीं। अस्तवल में घोड़े नहीं थे, नाँदो में घास नहीं थी और दाने के पात्र में एक भी दाना नहीं था। कोई भी आदमी उसे एक परित्यक्त स्थान समक्षकर छोड़ सकता था। लेकिन डिक के पास उसे वैसा न समक्षने के प्रमाण मौजूद थे। उसने अपना निरीक्षण जारी रखा। वह हर अस्तवल को देखता था और हर खिड़की को धक्का मारकर देखता था। आखिरकार वह सागर की तरफ़ वाले भाग में जा निकला। यहाँ ऊपर की खिड़की में से एक पीली रोशनी क्षिलमिलाती नजर आई।

वह थोड़ा पीछे हट गया और उसके बाद उसने देखा कि दीवार पर किसी की छाया हिलती-जुलती नजर ग्रा रही है। उसे याद ग्राया कि ग्रस्तबल में टोहते हुए उसका हाथ एक सीढ़ी पर टकराया था। वह उसे यथाशी व्र वहाँ से ले ग्राने के लिए तेजी से लपका। वह सीढ़ी बहुत छोटी थी। उसके सबसे ऊपर वाली डंडी पर खड़ा होकर, वह खड़की की लोहे वाली सलाखों तक ही पहुँच पाता था। और उस पर टँगकर उसने हाथों के बल ग्रपने को ऊपर उठाते हुए ऐसे स्थान पर टिका दिया जहाँ से वह कमरे का सारा दृश्य देख सकता था।

दो व्यक्ति अन्दर थे। पहिले को उसने शीघ्र ही पहचान लिया। एक तो श्रीमती हैच थी और दूसरी आकृति एक लम्बी, सुडौल देह-यष्टि वाली आकृति थी। क्या वही उसकी जोना सैडले थी जो किसी समय जंगल में उसकी साथी रह चुकी है थ्रोर जिसे श्राज भी वह जैक के रूप में स्मरण रखता है; श्रौर जिसे वह अपनी पेटी से मारने के लिए तैयार हो गया था!

एक ग्राश्चर्य की मुद्रा में वह फिर सीढ़ी के सबसे ऊपर कें डण्डे पर लटक ग्रामा था। उसने ग्रपनी प्रेयसी के इतने ऊँचे व्यक्तित्व की कभी कल्पना भी नहीं की थी। ग्राज उसे ग्रपने ऊपर ग्रविश्वास हो चला था। लेकिन उसके पास विचार करने के लिए समय विलकुल नहीं था। उसके निकट से 'हिश्' की ग्रावाज ग्राई ग्रीर उसने मीढ़ी पर से उत्तरना प्रारम्भ कर दिया।

"कौन है ?" उसने फुसफुसाया ।

''ग्रीनशेव,'' उतनी ही चौकन्नी ग्रावाज में उत्तर ग्राया ।

"क्या चाहिए?" डिक ने पूछा।

''हाउस पर पहरा पड़ा हुआ है मास्टर शैल्टन,'' उसने उत्तर दिया,. ''केवल हम ही हाउस के चारों श्रोर पहरा डाले हुए नहीं हैं। कुछ और लोग भी मालूम पड़ते हैं, जो कि धीरे-धीरे सीटी वजाते सुन पड़ते हैं।''

"अर्म की सौगन्ध !" डिक ने कहा, "लेकिन यह तो बहुत ही आश्चर्य--, जनक मामला चल रहा है। क्या वह आदमी सर डेनियल के आदमी नहीं हैं ?"

''नहीं सर, वे डेनियल के नहीं हैं,'' ग्रीनशेव ने कहा, ''क्योंकि अगर मेरे' सिर में ग्राँ लें हैं ग्रौर मैं उनसे देख सकता हूं तो उनकी कलगी में सफेद बैज लगा हुमा है ग्रौर उस सफेद बैज पर कुछ काला कशीदा कढ़ा हुग्रा है।''

"सफेद बैज पर कशीदा कढ़ा हुआ," डिक ने दोहराया, "यह बैज की चर्चा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। यह हमारे देश का बैज तो नहीं प्रतीत होता। अच्छा, अगर ऐया है तो मैं चुपचाप इस बाग् से खिसक चलने को ही उचित समक्षता हूँ क्योंकि यहाँ हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत-ही बुरी स्थिति में फँस गए हैं । यह भी स्पष्ट है कि इस मकान में सर डेनियल के भी आदमी हैं और दो आक्रमएों के बीच में फँसना एक लाचार फ़कीर की स्थिति में फँसना है। लेकिन यह सीढ़ी मैं वहीं रख देना चाहता हूँ, जहाँ से इसे उठाकर लाया था।"

उन्होंने सीढ़ी श्रस्तबल में पहुँचा दी । श्रीर श्रंधेरे में टटोलते हुए वह उसी स्थान की श्रीर बढ़ गए जहाँ से उन्होंने बाग़ में प्रवेश किया था।

कैपर ने दीवार पर ग्रीनशेव का स्थान ग्रह्ण कर लिया था। ग्रीर श्रपना हाथ नीचे भुकाकर उसने पहले एक को ग्रीर फिर दूसरे को ऊपर चढ़ा लिया।

ग्रत्यन्त सतर्कता ग्रौर सावधानीपूर्वक वे उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ से चढ़े थे। ग्रौर वह उस समय तक नहीं बोले जब तक कि पीली कँटीली भाड़ी में भ्रपने छिपने के स्थान पर वापस न पहुँच गए।

"तो जान कैपर", डिक ने कहा, "तुम इस समय तत्काल शोरबी वापस दौड़ जाओ और जितने आदमी इकट्ठे कर सको फौरन ले आओ। अगर अपने जीवन को संकट में डालकर भी कर सको तो करो। यही भेंट करने का स्थान होगा और अगर आवमी यहाँ-वहाँ तितर-बितर हो गए हों और उनके इधर बढ़ने के पहिले ही दिन निकल आए तो यहाँ से पीछे कुछ दूर पर और नगर के मोड़ पर ही सब मिल जाएँ। ओनशेव और मैं यहीं पर रहकर प्रतीक्षा करेंगे। अब तुम जल्दी करो जॉन कैपर।" और ज्योंही कैपर चला गया, उसने ग्रीनशेव से कहा, "और तुम ग्रीनशेव, मेरे साथ आओ, हम बगीचे के चारों ओर घूमकर देखेंगे। मुफे आशा है कि तुम्हारी आँखें तुम्हें धोखा नहीं देंगी।"

दीवार के बाहर की तरफ़ प्रत्येक ऊँचाई श्रौर खड़ु का सदुपयोग करते हुए वह दो तरफ़ घूम ग्राए लेकिन कुछ भी देख नहीं सके। तीसरी सीमा पर बाग़ की दीवार सागर तट की ग्रोर थी। हालाँकि ज्वार ग्रभी काफ़ी दूर था किन्तु सागर हिलोरे ले रहा था ग्रौर फाग इतनी तेजी से ग्रागे छलक रहे थे कि पूरा हिस्सा देखते-देखते वह टखनों तक भीग चुके थे। पानी इस तेजी से बढ़ता था कि कभी-कभी डिक ग्रौर ग्रीनशेव घुटनों तक भी उस जर्मन सागर के नमकीन पानी में भीग उठते थे।

श्रकस्मात् एक दीवार की सफेदी श्रौर एक श्रादमी की श्राकृति एक चीनी छाया-चित्र की तरह दिखाई पड़ी। वह दोनों हाथों को हिलाकर जोर-जोर से कुछ इशारा कर रहा था। ज्योंही वह नीचे गिरा, कुछ दूर ग्रागे जाकर एक श्रौर ग्रादमी दीवार पर चढ़ा हुग्रा दिखाई दिया। वह भी इसी प्रकार का इशारा कर रहा था। श्रौर इस प्रकार चुपचाप इशारों द्वारा मकान के चारों तरफ पहरा दिया जा रहा था।

"वह बड़ी सतर्कता से पहरा देते हैं।" डिक ने फुसफुसाया।

"हमें बापस खुश्की पर चलना चाहिए मास्टर", ग्रीनशेव ने उत्तर दिया, "हम यहाँ पर संकट के लिए बहुत ही खुले हैं। क्योंकि जब सागर की पेटी पानी से लबरेज हो जाएगी ग्रौर चन्द्रमा पीठ पीछे चमकने लगेगा तो हम उन्हें स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगेंगे।"

"तुम ठीक कहते हो", डिक ने कहा, "मेरे साथ फौरन किनारे पर चलो।"

जिस समय वह भाड़ी के अन्दर अपने स्थान पर श्राए, तो दोनों आदमी पूरी तरह से भीग चुके थे और सर्दी से काँप रहे थे।

"मैं कामना करता हूँ कि कैपर जल्दी से ग्रापहुँचे!" डिक ने कहा, "ग्रगर वह एक घण्टे से पहले लौट ग्राता है तो मैं शोरवी की सेण्ट मेरी को एक कण्डील भेंट करूँगा।"

''श्रापको बहुत जल्दी है मास्टर डिक ?'' ग्रीनशेव ने पूछा।

"हाँ दोस्त", डिक ने उत्तर दिया, "उस मकान में मेरी प्रियतमा है और कुछ पता नहीं चलता कि ये जो रात में मकान का घेरा डाले हुए हैं, कौन हैं? ये मित्र तो नहीं हो सकते, यह तो निश्चित बात है।"

"अच्छा", ग्रीनशेव ने उत्तर दिया, "अगर जॉन जल्दी से आ जाए, तो हम उन्हें अच्छी कैंफ़ियत दे सकते हैं। संतरियों की पारस्परिक दूरी से मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि बाहर वह दो-बीसी आदिमयों से अधिक नहीं हैं। और आकस्मिक तौर पर आक्रमण करके एक बीसी भी उन्हें चिड़ियों की तरह उड़ा देगी। और मास्टर डिक, शुक्र है कि इस समय तो वह सर डेनियल के हाथों में है लेकिन अगर इन आदिमयों के हाथों में चली गई तो न जाने कहाँ पहुँच जाए ? ये लोग न जाने कौन हों ?"

"मैं समभता हूँ कि वह लार्ड शोरबी के ग्रादमी हैं", डिक ने उत्तर दिया, "लेकिन वह इधर ग्राए किस समय?"

"उन्होंने उस समय भ्राना शुरू किया था, मास्टर डिक", ग्रीनशेव ने कहा, "जिस समय तुमने दीवार को लाँघा था। मुफ्ते दीवार पर लेटे एक मिनट भी

नहीं हुम्रा था कि मैंने पहले मरदूद को सरकते हुए देखा था।"

उस छोटे-से मकान की श्रन्तिम बत्ती भी बुफ चुकी थी और यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह लोग रात के किस प्रहर में मकान पर श्राक्रमण करने का इरादा रखते हैं। वह यह बेहतर समक्ता था कि लार्ड शोरबी के हाथों में पड़ने से बेहतर यही है कि जोना सर डेनियल के अधिकार में ही रहे और उसने यह इरादा कर लिया था कि अगर हाउस पर आक्रमण किया गया तो वह तत्काल घिरे हुए लोगों की सहायता करेगा।

लेकिन समय गुजरता जा रहा था और अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई थी। प्रत्येक पन्द्रह मिनटों के बाद एक ही प्रकार का संकेत दोहराया जाता था। मालूम पड़ता था कि उस दुकड़ी का नेता आक्रमण प्रारम्भ करने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहता था कि उसके यादमी पूरी तरह सचेत हैं कि नहीं। लेकिन प्रत्येक बार ही मकान का चौतरफ़ा वानावरण बिल्कुल शान्त रहता था।

उसी समय डिक की कुमुक ग्रानी प्रारम्भ हो गई। रात का ग्रन्तिम पहर नहीं हुग्रा था। ठीक समय से बीस ग्रादमी उम भाल में उसके निकट ग्राकर उपस्थित हो गए थे।

इन दोनों दलों को अलग-अलग करते हुए उसने छोटी टुकड़ी वा नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और बड़ी टुकड़ी को ग्रीनशेव के नेतृत्व में छोड़ दिया।

"श्रव दोस्त," उसने अपने श्रन्तिम सिपाही से कहा, "श्रपने श्रादिमयों को सागर तट की दीवार के सहारे ले जाकर तैनात कर दो। श्रौर उस समय तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं इधर से श्राक्रमण शुरू न कर दूं। यह निहिचत है कि इस युद्ध का निर्णय सागर तट पर ही होगा क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय है कि उनका नायक उधर हा होगा। श्रौर वाकी भाग खड़े होंगे श्रौर उन्हें भागने दिया जा सकता है श्रौर दोस्तो ! कोई भी श्रादमी कमान से निशाना न लगाए क्योंकि वैसा करके तुम केवल मित्रों को ही भूमिसात करोगे। केवल लोहे से बार करो श्रौर लोहे से ही श्रपनी रक्षा करो, श्रौर श्राज का मोर्चा श्रगर तुमने सर कर लिया तो मैं प्रण् करता हूँ कि जिस समय मुक्ते श्रपनी सम्पत्ति वापस मिल जाएगी, तो मैं तुममें से प्रत्येक को सोने का एक सिक्का दुंगा।"

इन चन्द ग्रादिमयों में से जो ग्रपनी समाजी जिन्दगी से टूटे हुए थे-चोर,

कातिल और बर्बादशुदा किसान जिन्हें डकवर्थ ने अपने भण्डे के नीचे इकट्ठा कर लिया था,जो सबसे बहादुर थे—उन्होंने शैल्टन के साथ जाना स्वीकार किया था। शोरबी नगर में सर डेनियल की गतिविधियों की जाँच करना उनके लिए अत्यन्त संकटासम्पन्न कार्य था ग्रौर वह इस प्रकार के कार्य से प्रायः असंतुष्ट हो चले थे और कभी-कभी विघटित होने की धमिकयाँ भी देते थे। लेकिन इस तगड़ी भड़प और विजय प्राप्त होने के बाद की माल-दौलत के हाथ लगने की सम्भावना से उनका हृदय अब प्रसन्न हो गया था और अब वे प्रसन्नतापूर्वक युद्ध करने के लिए तैयार थे।

उन्होंने अपने लम्बे लबादे एक श्रोर फेंक दिए थे। उनमें से कुछ हरी जिस्यों में थे श्रीर कुछ चमड़े की जाकेट पिहने हुए थे। उनके हुडों के नीचे इस्पात की बनी प्लेटें थीं श्रीर उनके पास आक्रामक शस्त्रों में तलवार, खड़ार श्रीर कुछ तगड़े बरछे श्रीर कुछ चमकीली गदाएँ थीं श्रीर वह इस समय एक शानदार सामन्ती सेना के समान शानदार मालूम होते थे। कमान, तरकश श्रीर लबादे भाड़ी में छिपा दिए गए थे। श्रीर दोनों दल तब हढ़ निष्ठा के साथ श्रपने-श्रपने स्थानों की श्रार बढ़ गए थे.।

डिक ने हाउस के दूसरी श्रोर पहुँचकर श्रपने छै श्रादिमयों को एक पंक्ति में तैनात कर दिया। यह स्थान बाग़ की दीवार से बीस गज़ की दूरी पर था। उसने कुछ क़दम श्रागे बढ़कर श्रपने श्राप मोर्चा लगा लिया था। वह तब एक ललकार के साथ शत्रु पर टूट पड़े।

वह लोग, जो दूर-दूर मोर्चे जमाए पड़े थे और सर्दी से ठिठुरे हुए थे, इस प्रकार आकस्मिक आक्रमण से बौखला उठे। वह फौरन कूदकर खड़े हो गए और किंकर्तव्यिवमूढ़ावस्था में खड़े रह गए। इससे पूर्व कि उनमें साहस का संचार हो और वह हमला करने वालों की शक्ति और संख्या का अनुमान लगा सकें, इसी प्रकार की दूसरी आवाज बाड़े के दूसरे कोने पर हुई और वह अपने को घिरा समक्तकर भाग खड़े हुए।

इस प्रकार काले तीर वाली दो छोटी-सी टुकड़ियों ने बाग की सागर तट वाली दीवार के पास के घेरा डालने वालों पर आक्रमए किया और वह अजनबी जैसे दो अग्नियों के बीच फँस गए थे। बाक़ी आदमी इघर-उघर बिखर गए और अंघेरे में ग़ायब हो गए। लेकिन अभी भी युद्ध शुरू होना बाकी था। डिंक के वनचारी, यद्यपि उन्होंने शत्रुओं पर आकस्मिक आक्रमण किया था, अब भी शत्रुओं की अपेक्षा संख्या में बहुत कम थे। इसी बीच ज्वार चढ़ चुका था और वह सागर तट एक रेखा के समान बारीक पड़ गया था और इस गीले समर-क्षेत्र में एक सन्दिग्ध, खौफ़नाक और बीहड़ युद्ध प्रारम्भ हो गया।

ये ग्रजनबी लोग अस्त्र-शस्त्रों से मली प्रकार सुसज्जित थे और वह खामोशी के साथ ग्रपने विरोधियों पर फपटे। और इस प्रकार एक से एक सैनिक गुत्थम-गृत्था होगया। डिक को, जो कि सबसे पहिले समर-क्षेत्र में उतरा था, तीन ग्रादिमयों ने घेर लिया था। पहिले को उसने एक ही प्रहार में काट डाला था। शेप दो सैनिक खौफ़नाक होकर उस पर टूट पड़े थे किन्तु वह एक कदम जमीन भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनमें से एक बहुत ही विशालकाय ग्रादमी था। उसके पास दोहत्ती तलवार थी भौर वह उसे स्विच के समान तेजी से ग्रुमा रहा था। इस शत्रु के सम्मुख डिक की लम्बाई जिसके बाजू तक पहुँचती थी और वजन जिसके शस्त्रों के बराबर था, डिक को पार पाना थोड़ा ग्रसम्भव-सा प्रतीत होने लगा। डिक और उसकी गदा वस्तुतः उसके सामने व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे ग्रौर ग्रगर इस ग्राक्रमण में दूसरा ग्रादमी भी उसी तत्परता से योग देता तो लडका समाप्त हो जाता, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं था। यह दूसरा ग्रादमी, जो कद और काया में छोटा था भौर शस्त्र-संजालन में उतनी तेजी नहीं दिखा रहा था, ग्रॅथेरे में इधर-उधर चलने वाली लड़ाई की टोह लेने की कोशिश करने लगा था।

यह राक्षस डिक को दवाता आ रहा था और डिक अपना अवसर हाथ में केने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। तब एक विशाल खंजर हवा में चमका और तीचे गिरा। और लड़का एक और कूदकर दाँव बचा गया और तत्काल वह अपनी गदा से चारों ओर प्रहार करने लगा। उसका वार सफल हो चुका था। सामने से हाय की आवाज निकली थी और इसके पूर्व कि भीमकाय सैनिक अपना दुधंपं शस्त्र उठा सकता, डिक ने दो बार प्रहार कर दिया और शत्रु को धराशायी कर दिया।

दूसरे ही क्षरण उसके सम्मुख दूसरा लड़का ग्रागया। यह अपेक्षाकृत समान धर्मा, युद्ध था। हालाँकि अबकी बार आकार-प्रकार में कोई अन्तर नहीं था लेकिन दूसरा योद्धा डिक की गदा के मुकाबले में तलवार और खंजर लेकर लड़ रहा था। उस शस्त्र संचालन में वेग था और शस्त्रों में भी श्रेष्ठता थी। डिक ने ग्रपनी चपलता से इस श्रेष्ठता को लगभग समान स्तर पर उतार लिया था। यह सामना करने वाला योद्धा ग्रभी तक निर्णायक युद्ध नहीं कर रहा था ग्रौर सामने वाले योद्धा ने डिक के पीछे-पीछे चलने का जैसे निश्चय कर लिया था। डिक भी पीछे की ग्रोर हटता जा रहा था ग्रौर वे दोनों इस समय लगभग घुटनों तक पानी में पहुँच चुके थे। यहाँ पहुँचकर डिक के शस्त्र-संचालन का वेग निरर्थक होता जा रहा था। और वह ग्रपने को ग्रपने शत्रु के ग्रासरे पर ही पाता जा रहा था। उसकी पीठ श्रपने ग्रादिमयों की ग्रोर मुझ्ती जा रही थी, ग्रौर वह श्रमुभव कर रहा था कि यह चतुर दुश्मन उसे ग्रामे ही ग्रामे धकेल देना चाहता है।

डिंक ने अपने दाँत किटिकिटाए। उसने तत्क्षरण ही युद्ध का निर्णय करने का फैसला कर लिया। और जब कि ज्वार की अगली लहर उनके पैरों को धोकर लौट गई और वह सूखे पर खड़े रह गए, वह सम्मुख अपटा; उसने अपनी गदा से वार किया और वह सीधा उसके सीने पह उछला। वह आदमी आघात खाकर पीछे पृथ्वी पर गिर पड़ा। डिक अभी तक उसके ऊपर था। इतने ज्वार की एक और लहर आई और उसे पूर्णं रूप से पानी के नीचे ढक लिया।

जबिक वह पानी में डूबा ही हुआ था, डिक ने अपना खड़ार निकाल लिया अप्रीर विजय-मुद्रा में खड़े होते हुए बोला :

''हथियार रख दो,'' उसने कहा, ''मैं तुम्हें जीवन-दान देता हूँ ।''

"मैं समर्परण करता हूँ।" दूसरे ने अपने को घुटनों तक उठाते हुए कहा, "तुम एक जवान आदमी की तरह लड़ते हो; अज्ञानता और मूर्खतापूर्वक लेकिन बहादुरी के साथ लड़ते हो!"

डिक तट की श्रोर मुड़ा। वह संघर्ष भी रात्रि के श्रन्थकार में संदिग्धावस्था में लड़ा जा रहा था। ज्वार की चढ़ने वाली साँय-साँय के ऊपर शस्त्रों की भंकार प्रतिध्वनित हो रही थी। बीच-बीच में युद्ध की श्रार्त पुकार और नारे भी सुनाई पड़ जाते थे।

"मुफे अपने कप्तान की तरफ़ ले चलो, युवक," पराजित नाइट ने कहा, "यह उचित है कि यह मारकाट बंद कर दी जाए।"

"सर," डिक ने उत्तर दिया, "जहाँ तक इन बहादुर जवानों के कप्तान का प्रश्न है, यह व्यक्ति—जो इस समय भ्रापसे सम्भाषरण कर रहा है—वही उनका कप्तान है।"

"तो फिर तुम अपने कुत्तों को वुला भेजो और मैं अपने गधों को रोकता हूँ।" इसरे ने उत्तर दिया।

इस वक्ता के स्वर ग्रौर व्यवहार में कुछ भद्रता का भाव था। ग्रौर डिक ने तत्काल विश्वासघात की भावना को ग्रपने हृदय से निकाल फेंका।

"भ्रपने हथियार डाल दो जवानो," वह अजनबी नाइट चिल्लाया, "मैंने भ्रपना जीवनदान पाकर समर्पण कर दिया है।"

इस म्रजनबी की श्रावाज में तत्काल पालन किए जाने वाले श्रादेश की ध्विन थी श्रीर युद्ध की श्रावाज श्रीर चीख-पुकार तत्काल बन्द हो गए।

"लॉलेस," डिक चिल्लाया, "क्या तुम सकुशल हो ?"

"प्री तरह," लॉलेस चिल्लाया, "सकुशल और सानन्द।"

"लालटेन जलाकर मेरे पास लाग्री" डिक ने कहा ।

"क्या सर डेनियल यहाँ नहीं हैं ?" नाइट ने पूछा।

"सर डेनियल," डिक ने प्रतिध्विन की, "धर्म की सौगन्ध, सर डेनियल यहाँ नहीं है।"

"श्रगर वह होते तो इससे बुरा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था।" नाइट ने कहा।

"भ्रापके लिए बुरा होता महानुभाव, क्यों ?" दूसरे ने पूछा।

"श्रगर तुम सर डेनियल के दल के नहीं हो तो अब मुभे कोई आपित नहीं है। तब फिर तुम मेरे दस्ते पर किस उद्देश्य से टूट पड़े। आखिर किस लिए मेरे युवक श्रीर श्रद्धेय मित्र, वह कौन-सा लौकिक उद्देश्य था, जिसकी पूर्ति के लिए तुमने यह युद्ध किया। संक्षेप में मेरे पूछने का मतलव है कि मैं किस भद्र योद्धा के सम्मुख समर्पण कर रहा हूँ।"

लेकिन इसके पूर्व कि डिक उत्तर दे सकता, अन्धेरे में से एक आवाज उठी और फिर एक काले और सफेद बिल्ने वाले सैनिक ने सैल्यूट दिया।

"माई लार्ड", उसने कहा, "अगर ये भद्र लोग सर डेनियल के शत्रु हैं, तो यह दु:ख की बात है कि हमने इन पर प्रहार किया; लेकिन इससे भी दसगुनी

हक़ीक़त यह है कि अगर उस हाउस के पहरेदार बिल्कुल गूँगे ही नहीं या मर ही नहीं चुके हैं, तो उनके कानों में इस संघर्ष की आवाज पड़ गई होगी। लड़ाई पन्द्रह मिनट से चल रही है और उन्होंने नगर को संकट का संकेत कर दिया होगा। इसलिए अगर हम लोग यहाँ से तत्काल नहीं चल पड़ते तो कुछ ही देर में हमें एक नए शत्रु से मोर्चा लेने पर बाध्य होना पड़ेगा।"

"हक्स्ले ठीक कहता है", लार्ड ने कहा, "श्रापकी क्या मर्जी है महोदय, हम किथर मार्च करेंगे ?"

"नहीं माई लाई", डिक ने कहा, "जहाँ ग्रापकी इच्छा हो जधर प्रस्थान करें। मुफ्ते सन्देह होने लगा है कि कुछ ग्राधार ऐसे ग्रवश्य हैं जिनके कारण हम परस्पर मित्र हो सकते हैं। मगर उसका सूत्रपात ग्रत्यन्त भीं बतरीके से हुआ है परन्तु मैं श्रिशष्ट्रतापूर्वक उसे श्रागे न वढ़ाऊँगा। अब हमें विदा होना चाहिए माई लाई, ग्रीर ग्राप ग्रपना दायाँ हाथ मेरे हाथ पर रखकर कहेंगे कि किस स्थल पर हम मिलें ग्रीर मिलकर सहमत हो जाएँ।"

"तुम आवश्यकता से अधिक विश्वासी हो, युवक", दूसरे ने कहा, "लेकिन इस बार तुम्हारा विश्वास कुपात्र में नहीं है। मैं तुमसे कल सेण्ट ब्रिज के क्रास पर मिलूँगा। अच्छा अब कूच वोलो जवानो !"

वह अजनबी लोग बड़ी तेजी के साथ उस स्थान से घटक्य हो गए। डिक को वह बात कुछ संदिग्ध-सी जान पड़ी और जबिक उसके वनचारी लाशों को हटाने में लग गए, डिक घूमकर हाउस के मुख्य द्वार पर पहुँच गया और सामने की स्थिति का अनुमान करने के लिए इधर-उधर देखता रहा। हाउस की छत में एक सूराख था और उसमें एक बत्ती लगी हुई थी, यह बत्ती निक्चयपूर्वक सर डेनियल की हवेली से दिखाई देती थी, जिसकी ओर हक्स्ले ने इशारा किया था। और उसे विक्वास हो गया कि सर डेनियल के घुड़-मवार अविलम्ब ही उस स्थल को आकर घेर लेंगे।

उसने अपना कान जमीन पर रखा और उसे लगा कि जैसे नगर की तरफ़ से कोई घहराई-सी आवाज उभरती आ रही थी। वह तेजी के साथ सागर-तट की ओर वढ़ गया। लेकिन काम किया जा चुका था। अन्तिम लाश को निशस्त्र किया जा रहा था और खाल तक उसकी सभी चीजें उतार ली गई थीं। और चार आदमी उन्हें सागर के अक्क में भगवान वरुग की सेवा में समर्पित करने के कार्य में संलग्न थे।

कुछ ही मिनट वाद जब कि वह शोरबी की गलियों को पार कर चुके थे, लगभग दो बीसी घुड़सवार शीघ्रतापूर्वक पंक्तिबद्ध हो रहे थे ग्रौर सरपट दौड़ रहे थे। सागर तट की दिशा में सब कुछ शान्त हो चुका था।

इसी वीच डिक ग्रौर उसके ग्रादमी गोट के मदिरालय में ग्रा पहुँचे थे ग्रौर वह कुछ घण्टों के लिए नींद लेने के लिए लेट गए थे। सेण्ट बिज का क्रास टन्सटाल जंगल के बिलकुल ही निकट और शोरबी नगर से कुछ दूर पीछे था। यहाँ पर दो रास्ते आकर मिलते थे। एक रास्ता हाली-वुड से आता था जो कि पूरा जंगल पार करके आता था और दूसरा राई सिंघम से, जिस पर हमने लंकास्ट्रियन सेना का विध्वंस होते हुए देखा था। यहाँ पर ये दोनों सड़कें मिलती थीं और मिलकर शोरबी की धोर जाती थीं और इस जंक-शन से कुछ दूरी पर एक छोटी-सी पहाड़ी पर यह प्राचीन क्रास खड़ा हुआ था।

यहाँ लगभग सात बजे प्रात:काल डिक आ पहुँचा था। मौसम बहुत ही ठण्डा था और रात्रि के कोहरे से पृथ्वी पर हल्के-हल्के बर्फ की चाँदनी-सी बिछी हुई थी। ग्रीर पूर्व में प्राची अपने ग्रनेक रंगों का प्रदर्शन करके सूर्योदय की सूचना दे चुकी थी।

डिक क्रांस की सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर वैठ गया। उसने अपने शरीर पर एक अंगरखा डाल रखा था और वह बहुत ही चौकन्ना होकर इधर-उधर देख रहा था। उसे बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उसने देखा कि हालीवृड से आने वाली सड़क पर एक बहुत ही कीमती और चमकदार जरेंबख्तर धारण किए और अत्यन्त असामान्य समूर से सजा हुआ कोट पहिने एक भद्र पुरुष एक बहुत ही शानदार घोड़े पर चढ़ा हुआ आ रहा है; उसके बीस कदम की दूरी पर घुड़सवारों की दुकड़ी बढ़ती आ रही थी। घुड़सवार उस मिलन-स्थान को , निकट आया देखकर एक गए थे, लेकिन वह भद्र पुरुष फिर भी बढ़ता चला आ रहा था।

उसका तुरी उठा हुआ था और उसकी आकृति से उसकी प्रभुता और शान का

म्राभास मिलता था। यह शान उसके जरेंबस्तर और पोशाक के बिल्कुल ग्रनुरूप थी। ग्रौर डिक जिस समय ग्रपने बन्दी का स्वागत करने के लिए ग्रागे बढ़ा तो उसके मन में कुछ ऊहापोह पैदा हो गई थी।

"ग्रापके समय पालन के लिए, माई लार्ड, मैं ग्रापको साधुवाद निवेदन करता हूँ।" उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा।

"तुम यहाँ अकेले ही हो युवक ?" दूसरे ने पूछा।

"मैं इतना भोला नहीं हूँ", डिक ने कहा, "ग्रौर ग्रापसे साफ़-साफ़ निवेदन यह है कि क्रास के चारों तरफ़ का जंगल मेरे स्वामिभक्त साथियों से भरा हुन्ना है ग्रौर वह ग्रपने हाथियारों पर हाथ रखे लेटे हुए हैं।"

"तुमने काफ़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया", लार्ड़ ने कहा, "इससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि पिछली रात तुम एक वहशी मुसलमान की तरह लड़ रहे थे; एक ईसाई योद्धा की तरह नहीं। लेकिन मेरे लिए वैसी बातें करना शोभा नहीं देता जो कि स्वयं नीचा देख चुका है।"

''आपका पक्ष कमज़ोर तो अवश्य था माई लाई, क्योंकि आप गिर चुके थे'', डिक ने कहा, ''लेकिन अगर लहरें मेरी सहायता न करतीं तो सम्भवतः मेरा ही अन्त निकट आ गया होता। आपने अपने खंजर से कई स्थानों पर मुफें जल्मी करके मेरे मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये खरोंचें अब भी मेरे लगी हुई हैं। और सच तो यह है माई लाई, कि रात का घना अंथकार मुफें अन्धा कर रहा था।''

"लेकिन तुमने चतुराईपूर्वक उसे प्रकाश का रूप दे दिया। मैं देखता हूँ।" उस म्रजनबी ने कहा।

"नहीं माई लार्ड, चतुराई से नहीं," डिक ने उत्तर दिया, "उसे मैं श्रपने लिए बड़प्पन नहीं स्वीकार करता। लेकिन श्राज जब कि दिन के इस प्रकाश में मैं यह देख रहा हूँ कि एक बलवान योद्धा ने मेरे शस्त्रों के सामने नहीं वरन् कदाचित मेरे भाग्य के सामने, उस ग्रंधकार ग्रीर लहरों के समक्ष समर्पण किया है; ग्रीर किस प्रकार युद्ध का पासा मेरे जैसे अनुभव हीन, गँवार सैनिक के पक्ष में पलट गया अगर यह सब देखकर मैं अपनी विजय पर स्तम्भित रह जाऊँ तो आपके लिए ग्रास्चर्य करने की बात नहीं होनी चाहिए।"

"तुम बहुत अञ्छा बोलते हो," अजनबी ने कहा, "तुम्हारा नाम ?" "मेरा नाम, आपको पसन्द नहीं आएगा, शैल्टन है," डिक ने कहा। "मुफ्ते लोग लार्ड फॉक्सम कहते हैं," दूसरे ने उत्तर दिया।

"तब, माई लार्ड, आपकी सद्भावना और संरक्षण इंगलैण्ड की सुन्दरतम रमणी को प्राप्त है," डिक ने उत्तर दिया, "तव युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जो सागर तट पर आप अपने साथ ले गए थे, अब निश्चयात्मक रूप से निर्ण्य होना मुक्ते सरल दिखाई देता है। माई लार्ड, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सद्भावना और उदारतापूर्वक मेरी प्रेयसी जोन सैंडले को मुक्ते दे दें और आप स्वयं मुक्ति प्राप्त करें और अपने अनुगतों की मुक्ति प्राप्त करें और (अगर आप प्राप्त करना स्वीकार करें, तो) मेरी कृतज्ञता और सेवाएँ जीवनपर्यन्त अंगीकार करें।"

''लेकिन क्या तुम सर डेनियल के पालित पुत्र नहीं हो, मेरा विचार है कि तुम हैरी शैल्टन के पुत्र हो; मैंने ऐसा ही सुना है।'' लार्ड फॉक्सम ने कहा।

"क्या आप कुछ देर के लिए उतरने का कष्ट करेंगे माई लाई! मैं आपसे पूरी तरह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी क्या हैस्यित है और मैं किस प्रकार इतनी दुस्साहसपूर्ण माँग आपके सम्मुख रख रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन सीढ़ियों पर बैठकर आप मेरी पूरी कहानी सुनें और उदारतापूर्वक निश्चय करें।"

श्रीर इतना कहते हुए डिक ने उसे घोड़े से उतरने में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाया। वह उसे पहाड़ी पर बने कास तक ले गया; उसे उस स्थान पर बैठाया, जहाँ वह स्वयं बैठा हुआ था श्रीर अपने भद्र बन्दी के सम्मुख खड़े होकर उसने पिछली रात की घटना तक की सारी कहानी कह दी।

लार्ड फॉक्सम ने गम्भीरतापूर्वक उसकी वार्ता को सुना और जब वह कहानी समाप्त हो गई त उसने कहा, "मास्टर शैल्टन, तुम एक अजीब भाग्य-वान् अभागे भद्र पुरुष हो। लेकिन जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसके तुम पूर्णं रूप अधिकारी हो। जो कुछ दुर्भाग्य तुम्हारे साथ कर रहा है उसको भी तुम ही जैसा श्रादमी अंगीकार कर सकता है। तुम हौसला रखो, तुमने ऐसा मित्र पाया है जो शक्ति और उदारता किसी में भी अकिंचन नहीं है। तुम्हारे लिए, एक कुलीन वंश में जन्म लेने वाले युवक के लिए इन अपराधी वनचारियों में रहना शोभा नहीं देता; लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम एक बहादुर और प्रतिष्ठावान, समर-क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक, शान्तिकाल में अत्यन्त विनम्न और शालीनवृत्ति तथा वीरोचित व्यक्तित्व वाले युवक हो। जहाँ तक नुम्हारी जागीर का प्रक्त है, जब तक दुनिया नहीं बदलती तुम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक लंकास्टरों का हाथ शक्तिशाली है, सर डेनियल उसे अपनी ही घोषित करके प्रयोग करता रहेगा। मेरी पालित पुत्री के लिए—बात यह है कि मैंने अपने ही परिवार के एक सदस्य के साथ जिसका नाम हेमले है—उसका विवाह तै कर दिया था और यह वचन बहुत पुराना……।"

'श्रीर माई लार्ड, श्रब सर डेनियल ने लार्ड शोरवी के साथ उसकी शादी करने का वचन दे दिया है,'' उसने टोकते हुए कहा, ''श्रीर उसका वचन यद्यपि बहुत ही थोड़े समय का है परन्तु उसके ही पूरा होने की सम्भावना ग्रधिक विखाई देती है।''

"यह तो स्पष्ट सचाई है," लार्ड ने उत्तर दिया, "श्रीर यह सोचते हुए कि मैं तुम्हारा बन्दी हूँ, श्रीर श्रपने जीवन के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ श्रीर उससे श्रिषक यह कि लड़की एक दूसरे के हाथों में पड़कर दुख भोग रही है, मैं तुम्हें अपनी स्वीकृति देता हैं। तुम श्रपने साथियों से मेरी सहायता करना।"

"माई लार्ड," डिंक चिल्लाया, "वे तो यही कातून की रक्षा से विन्चन वनचारी लोग हैं जिनके मध्य रहने का दोषी ग्राप मुफ्ते ठहराते हैं।"

"वह जो कुछ भी हों रहने दो, लेकिन वह लड़ सकते हैं," लार्ड फॉक्सम ने उत्तर दिया, "तब मेरी सहायता करो और आज मैं एक योद्धा की प्रतिष्ठा की साक्षी रखकर तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर हम उसे मुक्त करने में सफल हो गए, तो उसकी शादी तुमसे ही होगी।"

डिक ने ग्रपने बन्दी के सम्मुख भुकना शुरू कर दिया किन्तु वह योद्धा शीझतापूर्वक ग्रपने स्थान से उठा ग्रौर लड़के को उसने ग्रपने पुत्र के समान ग्रपनी छाती से लगा लिया।

"प्राम्रो," उसने कहा, "जोन से तुम्हारी शादी होनी ही है। हम यथाशीन्न मैत्री के सूत्र में एक दूसरे को बाँच लें।" इस मिलन के एक घण्टा बाद डिक दो बार गोट और बैंगपाइप मिंदरालय में वापस पहुँच गया था। वह वहाँ पहुँचकर नाश्ता करने लगा था और अपने संवादवाहकों और सन्तरियों की रिपोर्ट ले रहा था। डकवर्थ अब भी शोरबी से अनुपस्थित था और अक्सर ऐसा हो जाता था, क्योंकि वह दुनिया के अनेक हिस्सों में खेल खेलता था; उसके कार्य अनेक प्रकार के थे और वह अनेक मामलों का संचालन करता था। उसने उस काले तीर के दल का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वह प्रतिशोध और सम्पत्ति लेता था। लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, वे उसे महानू किंग-मेकर (राजाओं का निर्मार करने वाला) अर्ल आव बारिवक के एजेण्ट और एलची के रूप में भी जानते थे।

उसकी श्रनुपस्थिति में शोरबी के मामलों के संचालन करने का भार रिचर्ड शैल्टन के कन्धों पर श्रा पड़ा था। श्रीर वह जिस समय खाने पर बैठा था उसका मस्तिष्क चिन्ताश्रों से लदा था श्रीर उसके चेहरे पर विचारों की गहराई भलक रही थी। उसके श्रीर लार्ड फॉक्सम के मध्य यह तै हुशा था कि उस शाम को एक प्रचण्ड युद्ध करके उस युवती को मुक्त कर लेंगे।

लेकिन ग्रड़चनें ग्रनेक थीं क्योंकि उसके चर एक के बाद दूसरी बेचैनीपूर्ण खबरें देते जा रहे थे।

विगत रात्रि के युद्ध से सर डेनियल चौकन्ना हो गया था। वाग़ में तैनात दस्ते की संख्या बढ़ा दी गई थी और केवल उतने से सन्तुष्ट न होकर उसने पास वाली तरेटियों में घुड़सवार तैनात कर दिए थे। ताकि वे किसी भी हलचल की गतिविधि उस तक पहुँचा सकें। श्रपनी हवेली में उसने घोड़ों को कसकर तैयार कर रखा था ग्रौर सैनिकों को हर समय ग्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहने का श्रादेश दे दिया था, जो कि इशारा पाते ही हवा हो सकते थे।

रात्रि का वह दुस्साहस अत्यन्त असम्भव प्रतीत होता था। तभी अकस्मात् डिक का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा।

"लॉलेस", वह चिल्लाया, "तुम तो नौ-सैनिक रह चुके हो, क्या तुम मुफे एक जहाज चुराकर ला दे सकते हो ?"

"मास्टर डिक'', लॉलेस ने कहा, "ग्रगर तुम मेरी पीठ पर रहोगे तो मैं यार्क मिन्स्टर चुराने के लिए भी तैयार हूँ।"

उसके तत्काल बाद वह दोनों वंदरगाह की ग्रोर चल पड़े। नगर के पास ही बहुत बड़ा दोग्राबा था जिसके चारों ग्रोर रेत की चट्टानें खड़ी थीं। कहीं पर काफ़ी गहरी निचली भूमि थी ग्रीर कहीं पर प्राचीन स्मृतियों को ताजा करने वाल खण्डहर खड़े थे। शहर की नालियाँ ग्रीर ग्रीबों की बस्तियाँ भी इधर ही थीं। कई जहाज ग्रीर खुली हुई किश्तियाँ भी चारों ग्रोर दिखाई देती थीं, जिन्होंने या तो ग्रपने लंगर खोल रखे थे या वह तट पर खींच ली गई थीं। निरन्तर चलने वाली प्रतिकूल वायु ने उन्हें विशाल सागर के ग्रंक से निकलकर बंदरगाह की शरण में ग्राने पर मजबूर कर दिया था। काले बादलों की टुकड़ियाँ मार्च करती हुई बढ़ रही थीं ग्रीर हवा के भोंके कभी बर्फ की बौछारें ग्रीर कभी हाड़-मांस को कँपा देने वाली शीत की बाढ़ ग्रपने साथ ले ग्राते थे। इस सबको देखकर यह निश्चित था कि मौसम के सुधरने की कोई ग्राशा नहीं थी, वरन एक विशाल तूफ़ान के ग्राने की सम्भावना बढ़ती जा रही थी।

इम तूफ़ानी वायु और शीत के कारएा, श्रिष्ठिकांश नौ-सैनिक किनारों पर उतर ग्राए थे ग्रीर तटवर्ती विश्राम-स्थानों में पहुँचकर ऊँची श्रावाज में चम्बोले उड़ा रहे थे। श्रनेक जहाज अपने लंगरों पर खड़े भकोरे ले रहे थे ग्रीर ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जा रहा था, ग्रीर मौसम के सुधरने की सम्भावना दूर पड़ती जा रही थी, शराब पीने ग्रीर ग्रानन्द करने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। खास तौर से उन जहाजों की ग्रीर, जो कि ग्रपेक्षाकृत ग्रीधक दूरी पर खड़े हुए थे, लॉलेस ने डिक का ध्यान ग्राक्षित किया। ग्रीर डिक, जोकि एक रेत में गड़े हुए लंगर पर बैठकर कभी भंभावात की ध्वनियों

को सुनने लगता और कभी विश्वाम-स्थानों में बैठे नौ-सैनिकों के चम्बोलों को, लार्ड फॉक्सम को दिए गए अपने वचन को भी प्रायः भूल चुका था।

कन्धे पर होने वाले एक स्पर्श ने उसका ध्यान भंग कर दिया। लॉलेस उसके कन्धे भक्तभोर कर उसे दूर पर खड़े एक छोटे-से जहाज की ग्रोर संकेत कर रहा था, जोिक हवा के भोिकों से मुहाने की ग्रोर खिसकता ग्रा रहा था। जाड़ों की पीली रोशनी उसके डेक पर पड़ रही थी ग्रीर किश्ती की ग्रोर लपकते हुए बादलों के नीचे दो ग्रादमी एक किश्ती को किनारे की ग्रोर खेते ला रहे थे।

"वह जहाज है", लॉलेस ने कहा, "पहिचान लो, स्राज रात के लिए बही जहाज हम लोग प्रयोग करेंगे।"

तभी जहाज़ के किनारे से एक किस्ती दूर होती हुई दिखाई दी श्रौर दोनों ग्रादमी किस्ती का सिर हवा की श्रोर रखकर तेज़ी के साथ किनारे की श्रोर बढ़ते दिखाई दिए। लॉलेस एक घूमते हुए श्रादमी की श्रोर मुड़ा।

उसने उस जहाज की ग्रोर संकेत करते हुए पूछा, "उसका क्या नाम लेकर पुकारते हो भाई, उस छोटे जहाज का ?"

"उसका नाम डर्टमाउथ की गुडहोप है।" उस डोलने वाले आदमी ने कहा, "उसके कप्तान का नाम अर्ल्बास्टर है। वह जो बल्ली से किस्ती को चला रहा है।"

लॉलेस बस इतना ही चाहता था। शीघ्रता से उस आदमी को धन्यवाद देते हुए वह उस रेतीली चट्टान की ओर बढ़ गया जिधर वह किस्ती बढ़ रही थी। वहाँ उसने अपना मोर्चा जमा लिया और जिस समय वह आवाज के निशाने की परिधि में आ गए उसने गुडहोप के नौ-सैनिकों पर अपना वार कर दिया।

"क्या हाल-चाल है अर्त्वास्टर", वह चिल्लाया, "बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। वर्म की सीगन्ध, बहुत ही अच्छा हुआ तुम ऐसे समय में मिल गए और वह उधर क्या गुडहोप खड़ी है? अरे मैं हजारों में गुडहोप को पहचान लूँ; वाह, वाह क्या खुशनुमा किश्ती है! आओ, मेरे बातूनी दोस्त, कुछ गपशप करें और पीएँ। तुम्हें मालूम नहीं अब मुफ्ते मेरी जायदाद मिल गई है और अब मैंने जहाजों पर भटकना छोड़ दिया है। अब तो मसालों से तैयार की हुई शराबों में ही अपना तैरना होता है। आओ दोस्त, एक पुराने नौ-मैनिक साथी के साथ वैठकर पीयो।"

कप्तान अर्ल्वास्टर का मुँह लम्बोतरा था, ग्रायु पकी हुई श्रौर पेशानी मौसमों की तपी हुई थी । वह अपने समय की ग्राधुनिकतम विधि से एक बड़ा वाकू गर्दन में लटकाया हुआ था। उसके व्यक्तित्व में एक नौ-सैनिक की पूरी शान थी। श्रौर पहिले तो अर्ल्वास्टर लॉलेस की भाषुकता में अविश्वास करता हुआ पीछे हट गया, लेकिन जायदाद वापस मिलने की बात श्रौर लॉलेस की बातों से प्रकट होने वाली सादगी श्रौर भलमनसाहत की भावना को देखकर उसके चेहरे की ग्रविश्वासी शिकनें शीत्र ही मिट गई श्रौर उसने अपना हाथ लॉलेस की श्रोर बढ़ाया। श्रौर उस वनचारी के हाथ को अपने दुर्वर्ष पंजों में इस तरह दवाया कि जैसे कोई चीज़ निचोड़ रहा हो।

"नहीं तो", उसने कहा, "मैं तुम्हें पहिचान नहीं सका दोस्त! लेकिन उससे क्या बनता-विगड़ता है। हम तो किसी भी आदमी के साथ पीने और दो बातें कर लेने में कोई संकोच नहीं करते। यही बात हमारे टाम की है, टाम-मैन!" उसने अपने अनुगामी की और आमुख होते हुए कहा, "यह मेरा पुराना साथी मालूम पड़ता है। नाम तो इसका मुभेयाद नहीं पड़ता। आओ चलो उसके साथ और उसके उस तट वाले साथी के साथ कुछ पीएँ-खाएँ।"

लॉलेस रास्ता दिखाता आगे-आगे चलने लगा और वह शीघ्र ही एक मदिरालय में पहुँच गया। यह स्थान नया था और एकान्त में था, इसलिए वंदरगाह के अधिक निकट पड़ने वाले मदिरालयों की अपेक्षा बहुत कम भीड़ उसमें थी। मदिरालय वया था—एक लकड़ी का ढाँचा मात्र था और जंगल में बने लकड़ी के घरों की तरह दिखाई देता था। इसमें फर्नीचर भी बहुत थोड़ा और भद्दे किस्म का था। कई तख्तों की वैचें थीं और पीपों पर बोर्ड रखकर मेजों का काम लिया जा रहा था। बीचोबीच में तत्काल काटकर लाई गई लकड़ी से जलाया गया आतिशदान सुलग रहा था, जिसमें से काले धुएँ का भभका उठ रहा था।

"हाँ, श्रब", लॉलेस ने कहा, "यही एक नौ-सैनिक का वास्तविक श्रानन्द युक्त जीवन है कि एक शानदार श्रातिशदान हो, सागर तट ५र बने मदिरालय की तगड़ी शराब हो, वाहर बीहड़ मौसम हो, श्रौर बेगवान समुद्री फंफा बहती हुई हो। ग्रब 'गुडहोप' के लिए, उसकी कुशलपूर्वक यात्रा के लिए हम पीते हैं!"
"ठीक है," कप्तान श्रव्बास्टर ने कहा, "किनारे पर लगने के लिए यह
मौसम बहुत ही मुनासिव है। तुम वोलते श्रच्छा हो हालाँकि मैं तुम्हारा नाम
कभी भी याद नहीं कर सकता, लेकिन तुम बोलते बहुत ही श्रच्छा हो। भगवान
'गुडहोप' को कुशलपूर्वक यात्रा प्रदान करें। श्रामीन !"

"दोस्त डिकन," उसने अपने नेता को सम्बोधित करते हुए कहा, "अगर में भूलता नहीं हूँ तो तुम्हें कोई जरूरी काम करना था। क्रपा करके उनसे फ़ारिश हो लो। मैं तो इन दोस्तों के साथ कुछ देर और वैठूंगा। हम लोग तटवासियों की तरह नहीं होते। मैं इन दोनों मित्रों को विदा करके ही लौटूंगा, लेकिन अभी तो न जाने कितनी देर और चलना है। सागर के अंक में रहने वाले हम लोग तगड़े पीने वाले होते हैं।"

"इनका इरादा नेक है," कप्तान ने उत्तर दिया, "तुम जा सकते हो, जवान, क्योंकि मैं इस विनोदी दोस्त और अपने बातूनी टाम को लेकर यहाँ कप्यूँ (रात पड़े) तक रुकूंगा। सेण्ट मेरी की सौगन्ध, जब तक सूरज एक बार डूब-कर फिर न निकल आए तब तक। क्योंकि यह समभने की बात है, जब कोई आदमी लम्बी समुद्र-यात्रा से लौटकर आता है, तो उसकी हड्डी और मज्जा तक पर नमक चढ़ जाता है; अगर वह एक कूआँ भरी शराब भी पी जाए, तो भी उसकी प्यास नहीं बुभ सकती।"

इस प्रकार सभी पीने वालों से प्रोत्साहन पाकर डिक उठ खड़ा हुआ। उसने इस गोण्ठी के मित्रों को नमस्कार किया और उस अपराह्न कालीन फंफा को चीरता हुआ वह 'गोट' और 'बैंग पाइप' की ओर बढ़ गया। वहीं से उसने लार्ड फॉक्सम को खबर भिजवा दी कि सन्ध्याकाल में उनके हाथ में एक मजबूत 'किश्ती ग्रा जाएगी और उसी से सागर के रास्ते वे बढ़ जाएँगे और ग्रपने साथ कुछ वनचारियों को लेकर, जिन्हें थोड़ा-बहुत सागर का अनुभव था वह बन्दरगाह की ग्रोर चल दिया और रेत की चट्टान के निकट पहुँच गया।

'गुडहोप' किश्ती श्रनेक दूसरी किश्तियों के बीच खड़ी हुई थी, लेकिन श्रपनी लघुता श्रौर जीएाँता के कारए। श्रलग पहिचानी जा सकती थी। डिक श्रौर उसके दो श्रादमी जिस समय उस स्थान से निकलकर लंगर डालने के स्थान की श्रोर बढ़ने के लिए किश्ती पर खड़े हो गए, तो वह घोंघानुमा किश्ती लहरों में घुसकर, हर हवा के भोंके के सम्मुख लड़खड़ाती हुई ऐसे चलने लगी, जैसे कि बस ग्रब डूबी कि ग्रब डूबी !

'गुडहोप' जैसा कि हम कह चुके हैं, उस स्थान पर लंगर डाले खड़ी थी जहाँ लहरों का सबसे ग्रधिक वेग था। उस जहाज के निकट उस समय कोई भी जहाज नहीं था ग्रीर जो कोई थे भी वे भी बिलकुल निर्जन थे। जिस समय यह किश्ती जहाज के निकट पहुँची, तो वर्फ़ की एक मोटी बौछार न्नाई श्रीर मौसम अकस्मात् श्रन्थकार युक्त हो गया, जिसके कारएा इन वनचारियों का जहाज पर चढ़ना किसी प्रकार की जासूसी के भय से बिलकुल मुक्त हो गया। वह त्रिगुट बनाकर डेक पर कूद गए ग्रीर वह छोटी किश्ती पानी में खड़ी घन्नाती रही। 'गुडहोप' पर कदजा कर लिया गया था।

'गुडहोप' एक बहुत ही मजबूत किश्ती थी और पतवार तथा मस्तूलों से चलने वाली फेलुका (दो मस्तूलों तथा पतवारों से युक्त ) और लंगर (तीन मस्तूलों से चलने वाली) के बीच की चीज थी। मालूम यह होता था कि कष्तान प्रस्वित्त होता था कि कष्तान प्रस्वित्त होती के बीच की चीज थी। मालूम यह होता था कि कष्तान प्रस्वित्त होती के बीच में 'विजन मेरी' रखी हुई थी। जिससे कष्तान की धर्मप्रियता की सूचना मिलती थी। बहुत-से बड़े-बड़े सन्दूक भी रखे थे जिनमें ताले ठुके हुएथे और कपबोर्ड लगे हुए थे। मालूम होता था कि अल्बिस्टर एक बहुत ही सतर्क और मालदार आदमी था।

एक कुत्ता, जो कि इस समय जहाज पर बिलकुल अकेला था, इन चढ़ने वालों पर कुद्ध होकर भौंक रहा था। उनकी एड़ियाँ काट रहा था किन्तु उसे शीझ ही ठोकर मार-मारकर केबिन में असेड़ दिया गया। एक लैम्प जला लिया गया और उसे मस्तूल की बल्ली में टाँग दिया गया ताकि जहाज किनारे से स्पष्ट दिखाई पड़ सके। शराब का एक पीपा खोल लिया गया और एक-एक प्राला गैस्कोनी शराब का पी लिया गया। इस प्रकार तरो-ताजा होकर एक वनचारी तीर-कमान लेकर आने वालों को रोकने के लिए खड़ा हो गया और दूसरा छोटी किश्ती में बैठकर डिक के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा।

"ग्रच्छा, जैक बहुत चौकस होकर पहरा देना," इस तरुरा नायक ने ग्रपने सेवक का ग्रनुकरण करते हुए कहा, "मुक्ते उम्मीद है तुम सब ठीक-ठाक कर लोगे।" "क्यों नहीं," जैंक ने उत्तर दिया, "जिस समय तक हम यहाँ बंदर में लंगर डाले पड़े हैं, तब तक हम बिलकुल सुरक्षित हैं, लेकिन एक बार इस ग़रीब किश्ती ने समुद्र में अपनी नाक बढ़ाई तो बस ! देखो वह किस तरह काँप रही है। देखो वह ग़रीब हमारी बातें सुन रही है और उसका हृदय काँप रहा है। लेकिन देखों तो मास्टर डिक, मौसम कितना भयावह होता जा रहा है!"

इसमें सन्देह नहीं कि अन्धकार अत्यन्त गृहन होता जा रहा था। उम अन्धकार में एक के बाद एक लहर उठकर आती थी और 'गुडहोप' उन्हें चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बर्फ़ की एक हल्की-सी वौछार और सागर के फाग उड़कर डेक पर आए और वहाँ बर्फ़ की चादर-सी विछ गई। फंफावात मस्तूलों की रस्तियों में चीखने लगी थी।

"धर्म की सौगन्ध", डिक ने कहा, "मौसम बड़ा तूफ़ानी होता जाता है पर हौसला रखो; यह भोंका श्राया है, जो बस, पलक-मारते उतर जायगा।" लेकिन श्रपने इन उत्साह भरे शब्दों के वावजूद भी श्राकाश में उस हलचल और हवा की चीख-पुकार से वह बुरी तरह श्रातंकित हो उठा था अभैर जिस समय पतवारों की तीव्र गित से नौका किनारे की श्रोर बढ़ रही थी, तो डिक मन ही मन उन समस्त यात्रियों के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा था।

किनारे पर इस समय तक एक दर्जन के लगभग वनचारी इकट्ठे हो चुके थे। इनके लिए किस्ती उतार दी गई और उन्हें तत्काल ऊपर चढ़ आने का हुक्म हुआ।

सागर तट के कुछ दूरी पर लार्ड फॉक्सम डिक की तलाश में घूम रहे थे। उनका मुँह एक काले हुड से ढका हुआ था। श्रौर उनके चमकदार ग्रस्त्र-शस्त्र एक घटिया-से श्रंगरखे से ढके हुए थे।

"तरुए शैल्टन", उन्होंने कहा, "तो क्या सचमुच तुमने समुद्र-मार्ग से चलने की पूरी तैयारी कर ली है ?"

"भाई लार्ड", रिचर्ड ने कहा, "वे लोग घुड़सवार लेकर हाउस के चारों श्रोर पड़े हुए हैं। बिना संकट के हम खुक्की के मार्ग से श्रागे नहीं बढ़ सकते श्रीर सर डेनियल ने एक वार हमारे बारे में चारों श्रोर खबर फैला दी है तो हवा पर चढ़कर इस मुहिम पर हम कामयाब हो सकते हैं। समुद्र के रास्ते से जाकर हम लोग थोड़ा इस प्राकृतिक श्रवरोध का सामना तो श्रवश्य करने पर

बाध्य होंगे परन्तु इस प्रकार हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अधिक आसानी से कर सकेंगे और उस वीरांगना को मुक्त कर सकने में अवश्य सफल हो जाएँगे।"

"बहुत अच्छा", लार्ड फॉक्सम ने कहा, "आगे बढ़ो, हालाँकि मैं अपमान से मुक्त होने के लिए तुम्हारा अनुगमन करूँगा किन्तु मैं चाहता हूँ कि मैं इस समय विस्तर में होता तो अच्छा होता।"

''तब हम'', डिक ने कहा, ''ग्रपने पायलट को लेने चलते हैं।''

श्रीर तब वह उस टूटे-फूटे मिंदरालय की छोर चल पड़ा जहाँ उसने अपने कुछ श्रादिमियों को इकट्ठा होने का समय दे दिया था। उनमें से कुछ लोग दरवाजे के बाहर ही इधर-उधर घूम रहे थे श्रीर कुछ साहस करके श्रन्दर चले गये थे श्रीर अपने कामरेड के अत्यन्त निकट पहुँच गये थे, जो कि उन दोनों नी-सैनिकों से घिरा हुशा बैठा था। उनकी श्रस्वाभाविक मुद्रा श्रीर बादलों जैसी श्राँखों को देखकर यह भली भाँति कहा जा सकता था कि वह सामान्य से बहुत श्रिषक पी चुके हैं। श्रीर जिस समय लार्ड फॉक्सम के साथ डिक उनके पास पहुँचा तो उस खड़खड़ करके चलने वाली भंभावात के ताल पर वे कोई पुराना सामुद्रिक गीत गुनगुना रहे थे।

इस युवक नेता ने एक तेज निगाह उस शेड पर डाली। ग्राग अभी-अभी सुलगाई गई थी और ढेर-सा काला धुर्यों छोड़ रही थी। जिसके कारएा दूर के कोनों में कुछ भी देखना असम्भव हो गया था। लेकिन यह स्पष्ट था कि वन-चारी लोग दूसरे मेहमानों से संख्या में बहुत ग्रधिक थे। इसलिए एक श्रात्म-विश्वास की भावना लेकर डिक अपने स्थान पर जाकर बैठ गया।

"हे", कप्तान ने मदमाती आवाज में कहा, "तुम कौन हो, हे ?"

"मैं तुमसे दो बातें एकान्त में करना चाहता हूँ मास्टर ग्रर्ल्बास्टर", डिक ने कहा, "ग्रीर इस चीज के बारे में हम वातें करेंगे", उसने ग्रातिशदान में जलने वाली रोशनी में एक ग्राँगूठी दिखाते हुए कहा।

उस नौ-सैनिक की ग्राँखें चल उठी थीं, हालाँकि उसने ग्रभी तक भी हमारे नायक को पहिचाना नहीं था।

''छोकरा'', उसने कहा, ''मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, गौसिप ( टाम मैन का उपनाम ) मैं अभी लौटता हूँ। अच्छी तरह पीओ गौसिप।'' और अपने

लड़खड़ाते पैरों को सम्भालने के लिए वह डिक का बाजू सम्भालकर चलने लगा।

ज्योंही उसने ड्यौढ़ी से बाहर कदम रखा, दस मज़बूत हाथों ने उसे जकड़ लिया और दो मिनट में ही उसके अंग-प्रत्यंग रस्सी से जकड़ लिए गए और मुँह में कपड़ा हूँ सकर उसे एक सूखी घास के ढेर में फेंक दिया गया। इसी प्रकार टाम भी हस्तगत कर लिया गया और उसे भी उसी के निकट लेटा दिया गया। और वह दोनों आदमी रात्रि में स्वप्न लेने के लिए वहीं पड़े रहने दिए गए।

ग्रीर अब क्योंकि छिपकर काम करने का समय व्यतीत हो चुका था, लार्ड फॉक्सम ने अपने अनुगामियों को पूर्व निश्चित संकेत देकर बुलवा लिया ग्रीर आवश्यकतानुसार किनारे पर खड़ी किश्तियों पर कब्जा करते हुए वे अपने जहाज की ग्रीर चल पड़े। जिस समय इस दल का अन्तिम ग्रादमी भी जहाज पर चढ़ गया, तो किनारे पर से कुछ ग्रादमियों के शोर मचाने की ग्रावाज ग्राई, जिन्हें अपनी किश्तियों के उड़ा लिए जाने का संदेह हो चुका था।

लेकिन अब इनकी प्राप्ति या प्रतिशोध के लिए समय निकल चुका था। इस समय जो लगभग चालीस आदमी जहाज पर चढ़े हुए थे उनमें लाठ समुद्रों पर रह चुके थे, और वह भली भाँति मल्लाही का कार्य कर सकते थे। इनकी सहायता से जहाज के मस्तूल उठा दिए गए। केबिल काट डाले गए। लॉलेस अपने क़दमों पर जमकर खड़ा हो गया और एक प्राचीन गीत गाते हुए उसने सबसे बड़ी बल्ली अपने हाथ में ले ली और 'गुडहोप' अंधकार में बन्दरगाह के बाहर वाली विशाल लहरों से टकराती हुई बढ़ने लगी।

रिचर्ड ने अपना स्थान मौसम को रोकने वाली रिस्सियों में बनाया। इस जहाज की अपनी लालटैन और शोरबी में चमकने वाली कुछ बित्तयों को छोड़कर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था और ये बित्तयाँ भी अब टिम-टिमाती दिखाई पड़ती जा रही थीं। केवल थोड़ी-थोड़ी देर बाद, 'गुडहोप' जैसे ही बड़ी-बड़ी लहरों के अन्दर पहुँचती जाती थी, कुछ बर्फ के टुकड़े टूटकर गिरते और कुछ देर बाद पीछे छूटते जाते।

कई श्रादमी अपने स्थानों परकुछ न कुछ पकड़े हुए पड़े थे और जोर-जोर से प्रार्थना उच्चाररा कर रहे थे। बहुत-से आदमी और भी दुखी अनुभव कर रहे थे और वह तलहटी में पहुँचकर सामान के साथ चिपक गए थे। लेकिन जहाज की तीव्रगति और लॉलेस के उन्मादयुक्त साहस के बावजूद भी—जो कि अब भी ऊँची ग्रावाज में चिल्ला रहा था और गाता जा रहा था—साहसी मे साहसी नौ-सैनिक भी उस मुहिम के दुष्परिगाम से भयभीत हो सकता था।

लेकिन लॉलेस जैसे अपनी अन्तःचेतना से प्रेरित होकर उस बर्फ़ीले सागर को चीरता ही जा रहा था और एक रेतीले किनारे के निकट पहुँच गया था। यहाँ पहुँचकर थोड़े समय के लिए जहाज को खेने में सुगमता अनुभव होने लगी थी। शीघ्र वे एक पथरीली चट्टान के निकट पहुँच गए जहाँ कि जहाज को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। जहाज गोते खाता और हवा के वेग के कारण चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह घाट, उस मकान से जहाँ जोना बन्दी थी, बहुत दूर न था। वस केवल आदिमियों के किनारे पर उतरने की देर थी। एक मजबूत दल द्वारा मकान को घेर लेने की और द्वारों को तोड़कर बन्दी को मुक्त करने भर की देर थी।

उस समय 'गुडहोप' की सार्थकता उनके लिए समाप्त हो चुकी थी। इसने उन्हें शत्रुग्नों की पीठ पर स्थापित कर दिया था ग्रौर ग्रब ग्रपने प्रमुख मुहिम पर वह सफल हों ग्रथवा ग्रसफल लेकिन ग्रब उन्हें लौटना जंगल के रास्ते से होगा ग्रौर लौटकर लार्ड फांक्सम के प्रदेश में चले जाना होगा।

लेकिन लोगों को किनारे पर उतारना सरल कार्य न था। उनमें बहुत-से बीमार पड़ गए थे, बहुत-से ठण्ड के मारे हुए पड़े थे और जहाजी सफर की अनुशासनहीनता और उथल-पुथल ने उनके साहस को भंग कर दिया था। जहाज की हलचलों और रात्रि के बीहड़ ग्रंथकार ने उनके रक्त को बिलकुल ठण्डा कर दिया था। उस समय लार्ड फॉक्सम स्वयं अपनी ही सेनाओं पर तल-वार खींचकर उन्हें किनारे की और हाँकने लगे और वह स्वयं नीचे कूद गए।

जब यह अशान्ति थोड़ी कम हुई तो डिक अपने चुने हुए आदिमियों को लेकर आगे बढ़ा। िकनारे का अधकार लहरों की चमक के मुकाबले में एक काले दैत्य-सा मालूम पड़ता था। और फंभा का वेग इतना प्रचण्ड था कि उसमे हल्के सभी स्वर उसमें हुब जाते थे।

वह मुश्किल से घाट के बाहर पहुँचा होगा कि वहाँ वायु का वेग कुछ कम हो गया और इस खामोशी के वातावररा में उसने देखा कि किनारे पर घोड़ों के सुमों की खटखट और शस्त्रों की मंकार हो रही है। उसने अपने पीछे आने वालों को इशारे से रोक दिया और आप दो कदम आगे बढ़कर यह देखने लगा कि घोड़े आखिर किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन तत्काल उसका साहस उसे घोखा देने लगा। अगर उनके शत्रुओं को इस आक्रमण का पता लग गया है और उन्होंने घाट को घेर रखा है, तो वह और लार्ड फॉक्सम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बुरी स्थिति में फॅस जाएँगे। उसने एक चेतावनी की सीटी बजाई।

लेकिन इस संकेत का दुप्परिणाम उसकी ग्रपनी ग्राशा से बहुत ग्रधिक निकला। तत्काल ग्रंधकार में से तीरों की बौछार उनके ऊपर पड़ी ग्रौर घाट पर ग्रादमी इतने निकट थे कि बहुत-से ग्रादमी घायल हो गए। इन तीरों का प्रत्युत्तर भय ग्रौर पीड़ा से निकलने वाली चीखों ने दिया। इस पहिले ही ग्राक्र-मर्गा में लार्ड फॉक्सम घायल हो चुके थे ग्रौर हक्स्ले उन्हें तत्काल जहाज पर ले गया था। इस संघर्ष के कुछ ही क्षगा वे लोग लड़े (ग्रगर उसे लड़ना स्वीकार किया जाए) लेकिन बिना किसी के नेतृत्व स्वीकार किए। यही सम्भवतः इस विध्वंस का प्रमुख कारएा था।

घाट के एक कोने में डिक अपने मुट्ठी भर आदिमियों को लेकर मोर्चा लगाए हुए था। उधर आमने-सामने युद्ध हो रहा था और दोनों और से कुछ लोग घायल हुए। तभी जहाज पर से हवा इस पार्टी के विपक्ष में बदल गई। जहाज पर से किसी ने कहा कि सारा खेल खत्म हो जुका है। इस आवाज को बड़ी उत्सुकता से स्वीकार किया गया। "अपनी जिन्दगी के लिए, जवानो! जहाज पर चढ़ आओ", और एक तीसरी आवाज—जो कि एक पूरे कायर की आवाज थी—उठी कि "हमारे साथ विश्वासघात किया गया है।" और उसी क्षरा वह भीड़ आपस में एक दूसरे को धकेलती हुई जहाज की ओर भागने लगी। सैनिक अपना पीछा करने वालों के सम्मुख रक्षाहीन विभिन्न प्रकार की चीखें मारते भाग रहे थे। एक कायर जहाज के पृष्ठभाग को धकेल रहा था और दूसरा पतवारों से भिड़ रहा था। भगोड़े चीख मारकर उछले और आकर जहाज पर लटक गए, कुछ घबराकर समुद्र में गिर गए और डूबकर मर गए। कुछ को घाट पर पीछा करने वालों ने मार डाला। कई लोग डेक पर आकर भी जहानी हो गए क्योंकि वे एक दूसरे के ऊपर कूदने से गिर गए थे।

तभी योजनापूर्वक अथवा संयोग से 'गुडहोप' के मस्तूल फिर हवा में

लहराने लगे और जहाज चल पड़ा। ग्रीर सदा समुद्यत लॉलेस जिसने इस समस्त भदगड़ में अपनी शक्ति श्रीर शस्त्रबल पर ही अपनी जगह बनाए रखी थी, तत्काल अपनी जगह पर पहुँच गया। जहाज एक बार फिर उस तूफ़ानी सागर की छाती पर तैरने लगा। उसकी मोरियों में से रक्त बह रहा था ग्रीर उसके डेक पर आदमी दम फुलाए पड़े थे श्रीर रेंग रहे थे।

तभी लॉलेस ने अपना खड़ार म्यान में बन्द कर लिया ग्रीर श्रपने पड़ोसी से बोला, "मैंने श्रपने निशान उन पर छोड़ दिए हैं, दोस्त," उसने कहा, "उन भौंकते हुए कायर कुत्तों पर।"

ग्रब तब क्योंकि लोग ग्रपनी जिन्दगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उन जरूमों ग्रीर कटावों पर गौर नहीं किया था, जो कि लॉलेस ने ग्रपनी जगह पर कायम रहने के लिए उनके जिस्मों पर बना दिए थे। लेकिन ग्रब उनकी समक्ष में श्रव्छी तरह ग्रा गया था ग्रीर शायद एक ग्रादमी इस पायलट की बक्तता को सुन चुका था।

भगदड़ में फँसी फौजें अपने साहस को जरा देर से प्राप्त करती हैं किन्तु जब करती हैं तो बिल्कुल विरोधी धारा में बह उठती हैं। श्रीर इस समय वहीं लोग जो एक क्षरण पहिले अपने हिथार फेंक चुके थे श्रीर सिर पर पैर रखकर भागें थे, 'गुडहोप' में श्राकर छिपे थे, श्रब श्रपने नायकों पर गुर्राने लगे। उनकी माँग थी कि किसी को दण्ड श्रवश्य मिलना चाहिए।

यह बढ़ती हुई दुर्भावना लॉलेस के विरुद्ध पड़ने लगी।

लोगों को रास्ते पर लाने के लिए लॉलेस ते जहाज को समुद्र की ग्रोर खोल दिया था।

"क्या ?" किसी एक गुरीने वाले ने कहा, "क्या वह हमें फिर समुद्र के बीच ले जा रहा है ?"

"हमारे साथ विश्वासघात किया गया है !" एक दूसरे ने कहा ।

वह सभी एक स्वर से पुकारने लगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। श्रौर चीख़ती हुई श्रावाजों से बुरी-बुरी कसमें देकर वह लॉलेस से कह रहे थे कि वह उन्हें किनारे की श्रोर ले चले। लॉलेस क्रोघ से दाँत पीसता हुआ, उत्ताल सागर तरंगों को चीरता हुआ जहाज़ को ठीक रास्ते पर ले जा रहा था। उनकी थोथी धमिकयों ग्रीर श्रपमानजनक भयों का उत्तर देने से भी वह नफ़रत करता। ये दुरे लोग मस्तूल के निकट जमा होने लगे थे और दाने की तलाश में निकले मुर्गों की तरह वह साहस संचय कर रहे थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह बड़ी से बड़ी अकृतज्ञता और अन्याय कर सकते थे। डिक फैसला करने के लिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा था लेकिन एक दूसरा आदमी जो कि थोड़ा नौ-सैनिक भी था, उससे पहिले ऊपर चढ़ आया था।

"जवानो," उसने कहा, "तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। वापस जाने के लिए हमें गहराई की ग्रोर बढ़ना चाहिए ग्रीर यह बेचारा लॉलेस """

किभी ने बक्ता के मुँह पर प्रहार किया और अगले ही क्षरण जैसे सूखे तिनके को आग निमिष मात्र में भस्म कर देती है, वह डेक पर गिर गया। पैरों द्वारा कुचल दिया गया और उसके शरीर में खंजर घुयेड़ दिया गया। इस पर लॉलेस के क्रोध का बाँध हुट गया और वह ऊपर चढ़ गया।

"अपने भ्राप जहाज चलाभ्रो," वह गालियाँ देते हुए गर्जा भ्रौर मस्तूल को छोकड़र एक तरफ़ हट गया, परिगाम की उसे चिन्ता न थी।

'गुडहोप' उस समय गहनतम सागर पर हिलोरें ले रही थी। वह शिथिल गित से दूसरी ओर बढ़ने लगी। एक लहर दुर्घर्ष शत्रु की तरह उसके सम्मुख खड़ी हो गई और एक लड़खड़ाने वाले प्रहार को सहती हुई वह इस तरह चट्टान के अन्दर सिर करके बढ़ गई। वह लहर 'गुडहोप' के तल से लेकर मस्नूल तक उत्तर गई और वह थोड़ी देर वाद दूसरी ओर जा निकली। और वह इस तरह चक्कर काट रही थी जैसे भयानक घाव से पीड़ित कोई पशु हो।

छुँ या सात कायर सैनिक लहर के साथ ही वह गए थे। ग्रौर शेष जब उनके मुँह में जबान ग्राई तो देवताग्रों से प्रार्थना करने लगे थे ग्रौर लॉलेस के सामने जहाज़ की पतवार सँभाल लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे।

लॉलेस ने भी दोवारा कहें जाने की प्रतीक्षा नहीं की। उसके उस न्याय-प्रिय प्रतिरोध का जो भयंकर परिस्ताम हुआ था, उससे उसका गुस्सा समाप्त हो गया था। श्रीरों से अधिक वही स्वयं जानता था कि उसके पैरों के नीचे 'गुडहोप' किस प्रकार पानी की सतह के विलकुल नीचे आ गई थी और जिस सुस्त रफ़्तार से उसने चलना आरम्भ कर दिया था; उससे यह प्रकट होता था कि संकट श्रभी समाप्त नहीं हुआ है। ग्रौर डिक, जो कि इस भयंकर वेग से गिर गया था ग्रौर प्राय: हूव चुका था, ग्रपने घुटने पकड़कर उठा ग्रौर जहाज के पेंदे में पानी को खूँदता हुग्रा लॉलेस की ग्रोर बढ़ा।

"लॉलेस", उसने कहा, "हम सब लोगों का जीवन तुम पर ही निर्भर है, तुम एक बहादुर और सशक्त श्रादमी हो, श्रौर जहाज के संचालन में निष्णात हो; श्रव मैं तीन श्रादमी तुम्हारी हिफ़ाजत के लिए खड़ा कर देता हूँ।"

"व्यर्थ है मेरे मालिक, व्यर्थ है", नाविक ने ग्रंधकार में भाँकते हुए कहा, "हम प्रत्येक क्षरण इन रेतीले किनारों से दूर होते जाते हैं। ग्रीर तब हम गहन सागर में प्रवेश कर जाएँगे ग्रीर जहाँ तक इन रिरियाने वालों का सम्बन्ध है, ये सभी ग्रपनी कमर के बल इबते-उछलते हुए होंगे। क्योंकि मेरे मालिक, यह एक ग्राश्चर्यजनक रहस्य है परन्तु सच है कि ग्राज तक कोई भी बुरा ग्राहमी श्रच्छा खेवट कभी नहीं हो सका। केवल एक ईमानदार ग्राहमी ही इस जहाज को उलटने से बचा सकता है।"

"नहीं लॉलेस", डिक ने हॅसते हुए कहा, "वह तो तुम्हारा तिकया-कलाम है श्रौर इसमें वायु के द्वारा बजने वाली सीटी से श्रिष्टिक कोई सार्थकता नहीं है। लेकिन में नुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुक्ते बताश्रो कि श्रब हम किस स्थिति में हैं? क्या हम सकुशल हैं?"

"मास्टर शैल्टन", लॉलेस ने उत्तर दिया, "मैं एक महन्त रह चुका हूँ—
मुक्ते भाग्य पर श्रटल भरोसा है—एक तीरंदाज, चोर श्रौर एक नौ-सैनिक भी
रह चुका हूँ। इन तमाम पेशों में एक महन्त के रूप में श्रपनी इहलोक-यात्रा
समाप्त करने की मेरी श्राकांक्षा है, श्रौर नौ-सैनिक के जाकेट को पहिनकर
मरने के लिए तो मैं बिलकुल ही तैयार नहीं हूँ। इसके दो कारएा हैं। पहिला
कि मौत श्रादमी को यहाँ श्रकस्मात दबा लेती है श्रौर दूसरा कि मेरे पैरों के
नीचे यह नाव जो है।" श्रौर उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, "इसके हालचाल खराब हो गए हैं। श्रौर श्रमर में एक जहाज़ी की मौत नहीं मरता हूँ तो
मैं एक बड़ी मोमबत्ती देवी पर चढ़ाऊँगा।"

"क्या सच ?" डिक ने पूछा ।

"यह बिलकुल ठीक है", वनचारी ने उत्तर दिया, "श्राप देखते हैं यह कितनी सुस्त चाल से खिसक रही है। क्या श्राप उसकी तलहटी में पानी

भकोले मारता नहीं सुन रहे हैं ? और अगर यह थोड़ी और पानी में इब गई तो या तो एक प्रस्तर मूर्ति के समान पानी की सतह में गर्क हो जाएगी या फिर हम किनारे पर जाकर टकरा जाएँगे और रस्सी के बटाव की तरह टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे।"

"तुम ग्रव भी साहस के साथ बोल रहे हो", डिक ने कहा, "तो फिर तुम भयभीत नहीं हो न?"

"वयों मालिक", लॉलेस ने उत्तर दिया, "श्रगर किसी गुनहगार यात्री ने कभी जहाज से यात्रा की है, तो मुभसे श्रधिक—नास्तिक महन्त, चोर श्रौर न जाने क्या-क्या गुनाह जिसके सिर पर हैं—गुनहगार कौन होगा ? श्राप श्राश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन मुभे श्रपने श्राप पर विश्वास है और श्रगर श्राज मैं हुबने भी लगा तो मुभे श्रफ्सोस नहीं होगा श्रौर मैं हाथ-पैरों से मजबूत ही महुँगा।"

डिक ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वह पुराना गुण्डा कितना हढ़ निष्ठा का आदमी है। और वह नए विश्वामधात और हिंसा का सामना करने के लिए तीन संरक्षकों की तलाश में चला गया। बहुत-से लोगों ने डेक को छोड़ दिया था। डेक पर ठण्ठे पानी की बौछारें लगातार पड़कर उसे गीला कर रही थीं और सर्दी की कठोरता को उत्तरोत्तर बढ़ा रही थीं। अधिकांश लोग सामान लादने के हिस्से में चले गए थे और वहाँ अर्ल्बास्टर की शराब पीने में मस्त हो गए थे। दो धीमी लालटेनें रिस्सियों से बंधी इधर-उधर डोलती हुई लटक रही थीं।

यहाँ पहुँचकर कुछ लोगों में फिर से मस्ती आ गई थी। घुएँ की तरह गहरी लहरों को चीरती हुई 'गुडहोप' बढ़ रही थी। उसका पृष्ठभाग कभी ऊँचा उछलकर हवा में लहरा जाता था और तत्काल बाद सफेद भागों में खो जाता था। वहुत-से लोग अलग-अलग वैठे अपने घावों पर पट्टियाँ बांघ रहे थे। लेकिन ज्यादा लोग अभी भी बीमारी से परिक्लांत नीचे की पेटी में पड़े कराहें भर रहे थे।

ग्रीनशेव, कक्कू ग्रौर लार्ड फॉक्सम के लोगों में से एक जवान—पहिले ही डिक ने जिसकी समऋदारी ग्रौर उत्साह के लिए प्रशंसा की थी—ग्रब भी ग्रच्छे थे ग्रीर ग्रादेश पालन के लिए उत्सुक ग्रीर समर्थ थे। इन्हें डिक ने मल्लाह् की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। ग्रीर तब काले ग्रासमान ग्रीर सागर की ग्रीर एक निगाह फेंककर वह केबिन में चला गया जिधर लार्ड फॉक्सम के ग्रादमी उसे उठाकर ले गए थे। जस ब्राहत सामन्त की कराह जहाज के कुत्ते के रुदन-स्वर में विलीन हो 'गई थी। वह ग़रीव कुत्ता या तो अपने अन्तरंग मित्रों के वियोग से दुखी था या फिर जहाज की गतिविधि से किसी संकट की सम्भावना करके वह चीख-पुकार मचा रहा था—कहा नहीं जा सकता था किन्तु वह 'मिनट गन' की तरह भौंकता था; लहरों और मौसम की गड़गड़ाहट से भी ऊपर जसका भौंकना सुन पड़ता था। और अधिक अंधविश्वासी लोग इन ब्रावाजों में 'गुड होप' के सर्वनाश की सूचना पा रहे थे।

लार्ड फॉक्सम को समूर के लवादे से ढककर एक बर्थ पर लेटा दिया गया था। सामने मरियम के सम्मुख एक दीपदान में एक चिराग जल रहा था। उसकी धीमी रोशनी में डिक उस घायल सामन्त की पीली मुख-मुद्रा को भली भाँति देख सकता था।

"में बहुत बुरी तरह घायल हुआ हूँ," उसने कहा, "मेरे निकट आग्नो सैल्टन ! कम से कम मेरे निकट एक आदमी तो ऐसा रहे जिसकी उत्पत्ति कुलीन वंश में हुई हो । भद्रता और वैभव का जीवन व्यतीत करने के बाद आज इस छोटी-सी लड़ाई में घायल होकर, इस टूटे-फूटे जहाज में ऐसे वकवासी और कायर सैनिकों के मध्य मैं पड़ा हूँ—इससे बड़ी विडम्बना मेरे लिए और क्या हो सकती है।"

"धीरज रिखए माई लार्ड," डिक ने कहा, "मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपका घाव शीघ्र ठीक हो जाए और आप एक स्वस्थ आदमी के रूप में तट पर क़दम रखें।" "किस प्रकार," सामन्त ने पूछा, "स्वस्थ रूप में तट पर मैं क़दम रख सकता हूँ ? यह प्रश्न भी तो है ?"

"जहाज किसी तरह लुढ़क रहा है— आकाश में संकट के बादल छाए हैं और वायु प्रतिकूल है—" युवक ने उत्तर दिया, "तथापि जहाज के चालक ने बताया है कि अगर वर्षा न हुई तो हम लोग कुशलतापूर्वक किनारे पर लग जाएंगे।"

"हा !" सामन्त ने चिन्तित होते हुए कहा, "इस प्रकार प्रत्येक प्रकार का भय मेरे सीने पर सवार रहेगा । ऐसे समय में उचित यही है कि इस कठोर जीवन के स्थान पर हम लोगों को सरलतापूर्वक मृत्यु का ही सहारा मिल जाए । जीवन पर्यन्त निर्धनों और मूर्खों का जीवन बिताते हुए भटकना क्या शोभा देता है ! खैर कुछ भी हो, मेरे मस्तिष्क में यही अशुभ बसा हुआ है । यहाँ हमारे पाम कोई पादरी नहीं है ?"

"कोई नहीं," डिक ने उत्तर दिया ।

"तब मेरे लौकिक हितों की हिन्द से सुनो," लाई फाँक्सम ने कहना जारी रखा, "मुंभ मृतक के प्रति तुम मैत्री का दायित्व निभाग्रोगे; मुभे विश्वास है, उसी प्रकार जैसे मैंने तुम्हें एक बहादुर शत्रु के रूप में पाया। ग्राज मैं बुरी घड़ी में जा रहा हूँ। कितने लोगों की ग्राशा ग्रौर विश्वास मेरे निधन से टूट जाएंगे। हेमले—जो कि तुम्हारा प्रतिद्वन्द्वी है—सेना को हालीवुड में एक स्थान पर लाकर खड़ा करने वाला है—तुम मेरी श्रंगूठी लेकर जाग्रो ग्रौर मेरे ग्रादेश-वाहक बनो, इसके ग्रतिरक्त मैं कुछ लिखकर भी दूँगा—इस काराज पर दो शब्द हेमले के लिए, कि वह उस लड़की को तुम्हें दे दे। वह मेरे ग्रादेश का पालन करेगा—मैं नहीं जानता।"

"लेकिन, माई लोर्ड, किस प्रकार के आदेश ?" डिक ने पूछा।

"ऐ," सामन्त कहता है, "ऐ—म्रादेश," ग्रौर उसने डिक की म्रोर एक भिभक्त के साथ देखा, "तुम लंकास्टर हो ग्रथवा थार्क ?" ग्राखिरकार उसे पूछना पड़ा।

"मुफे यह कहते हुए लज्जा आती है," डिक ने उत्तर दिया, "मैं मुश्किल से इसका स्पष्ट उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन इतना तो—मैं सोचता हूँ—निक्चित है कि चूँ कि मैं एलिस डिकवर्थ के साथ काम करता हूँ, मैं यार्क वंश की ही सेवा

करता हूँ ग्रौर ग्रगर उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो मैं यार्क हूँ।"

"यह बहुत ग्रच्छा है," दूसरे ने उत्तर दिया, "यह बहुत ही ग्रच्छा है। क्योंकि सचाई यह है कि ग्रगर तुम लंकास्टर होते तो मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं दुनिया के सामने मुँह लेकर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बैठो, तुम तो यार्कवंश के पक्ष बाले हो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैं इधर शोरबी के लार्डों की सैनिक गतिविधि जानने ग्राया था, जब कि मेरा शानदार छोटा लार्ड रिचर्ड ग्राव ग्लौसेस्टर एक विशाल शक्ति का संगठन कर रहा है ताकि इन पर ग्राक्रमण करके इन्हें तितर-बितर किया जा सके। मैं उनकी शक्ति का कोई ग्रन्दाज नहीं लगा सका हूँ; उनके पास कितनी सेना है, कितनी गारद रखते हैं ग्रीर यही चीजें मुक्ते ग्रपने युवक लार्ड को ग्राज दोपहर से पहिले वन के निकट सेण्ट बिज के पास बतानी थीं। मैं यह संवाद वहाँ पहुँचाने की स्थित में नहीं हूँ किन्तु मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे स्थान पर यह सूचना वहाँ पहुँचाग्रो। याद रखना कि किसी प्रकार के ग्रानन्द का लोभ, दु:ख, तूफ़ान, जल्म ग्रथवा महामारी भी तुम्हारी इस यात्रा का व्यवधान न बनने पाएँ। इस सूचना 'पर ही इंगलैंड की भलाई निर्भर करती है।"

''मैं गम्भीरतापूर्वक इस कार्य को स्वीकार करता हूँ,'' डिक ने कहा, ''ज़हाँ तक मेरे शरीर में प्रारा रहेंगे, श्रापका यह श्रादेश पूरा होगा।''

"बहुत श्रच्छा," घायल श्रादमी ने कहा, "माई लार्ड ड्यूक श्रब श्रागे तुम्हें श्रादेश देंगे श्रौर श्रगर तुमने उत्साह श्रौर सद्भावनापूर्वक उनका पालन किया, तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। ये लैम्प जरा मेरी श्रांखों के निकट करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख सकूँ।"

उसने एक पुर्जे पर 'श्रादरणीय बन्धु सर जॉन हेमले' लिखा ग्रौर दूसरे पर कोई सम्बोधन नहीं लिखा।

"यह ड्यूक के लिए है ।" उसने कहा, "एक शब्द है, 'इंगलैंड और एडवर्ड' और उसका प्रतिद्वन्दी है 'इंगलैंड और यार्क।' "

"श्रौर जोना माई लार्ड ?" डिक ने कहा।

"हाँ, जोना तुम्हें मिलनी ही चाहिए, चाहे जिस तरह से हो," बैरन ने उत्तर दिया "मैंने अपने दोनों पत्रों में अपना सुभाव लिख दिया है। लेकिन तुम्हें अपने आप ही उसे प्राप्त करना चाहिए। मैंने प्रयत्न किया, जैसा कि तुमने

देखा ग्रौर ग्रपनी जिन्दगी उसके लिए दे बैठा। इससे ग्रधिक कोई ग्रादमी कुछ, नहीं कर सकता।"

इस समय वह घायल सामन्त बहुत ही थका हुम्रा मालूम पड़ने लगा था। डिक ने यह मूल्यवान पत्र ग्रपनी जेव में रख लिए ग्रौर उससे विदा लेकर श्राराम करने के लिए चला गया।

दिन निकलता ग्रा रहा था। वातावरए में सर्दी थी और नीला प्रकाश उभरता ग्रा रहा था। वर्फ़ के छोटे-छोटे करा हवा में उड़ते दिखाई पड़ते थे। 'गुड होप' के मस्तूलों के ग्रत्यन्त निकट चट्टान युक्त पहाड़ियाँ ग्रीर रेत की खाड़ियाँ थीं ग्रीर उनके बहुत दूर पीछे घने वनों से ग्राच्छादित टन्सटाल की पहाड़ी चोटियाँ दिखाई दे रही थीं। सागर ग्रीर फंफावात ठण्डे पड़ गए थे। लेकिन जहाज बहुत ग्रधिक पानी में डूब चुका था। ग्रीर लहरों पर मुक्किल से जठता था।

लॉलेस श्रभी तक अपनी पतवारों पर डटा हुआ था। श्रौर इस समय तक सभी श्रादमी डेक पर सरक श्राए थे। श्रौर श्रब विस्फारित नेत्रों से उस निर्मम तट की श्रोर देख रहे थे।

"क्या हम किनारे की ग्रोर जा रहे हैं?" डिक ने पूछा।

"हाँ," लॉलेस ने उत्तर दिया, "ग्रगर उससे पहिले हम सागर के तल में समा नहीं जाते।" ग्रौर तभी वह जहाज एक लहर का सामना करने के लिए इतनी निर्जीवता से उठा ग्रौर उसकी पेंदी में भरा हुग्रा पानी इस तरह गड़-गड़ायां कि डिक ने घबराकर पतवारधारी की बाहें पकड़ लीं।

"धर्म की सौगन्घ," डिक ने 'गुडहोप' की पतवारों के दोबारा दीखने पर कहा, "मैंने तो सोचा था कि हम गए। मेरा दिल मेरे गले तक आप पहुँचा था।"

मध्य में ग्रीनशेव, हनसले ग्रीर दोनों टुकड़ियों के बेहतर आदमी मिलकर डेक को तोड़ने में लगे हुए थे तािक छोटी-सी घन्नाई बना सकें। डिक स्वयं इन लोगों से जाकर मिल गया। ग्रीर ग्रपनी घबराहट को उस सख्त काम को करके भूलने की चेष्टा करने लगा। लेकिन यह सब होते हुए भी जैसे ही कोई बड़ी लहर ग्राकर उससे टकराती ग्रीर वह किश्ती डगमगाकर खड़ी रह

जाती तो उसे मौत का पंजा अपनी गर्दन पर पड़ता हुआ साफ नज़र आने लगता था।

उसने तभी देखा कि वह एक विघ्वंसित चट्टान के निकट पहुँचते जा रहे हैं जिसके नीचे समुद्र टकराकर सफेद ग्रीर जबर्दस्त बौछारें छोड़ रहा था। ग्रीर उसके परे एक मकान चमक रहा था जो तरहटी के बीचोबीच खड़ा हुआ था।

इस खाड़ी के अन्दर तरंगें बहुत वेगवती थीं। उन्होंने अपने भागयुक्त कन्धों पर 'गुडहोप' को उठा लिया और निमिषमात्र में एक भयंकर आवाज के साथ तटवर्ती रेत में पटक दिया। श्रौर उसके अधूरे मस्तूलों को इधर-उधर पटकना और तोड़ना शुरू कर दिया। एक दूसरी लहर आई, उसने उसे दोवारा उठाया और उससे भी अधिक अन्दर खींचकर ले गई और तब एक तीसरी लहर आई श्रोर उसे किनारे के बहुत निकट ले जाकर छोड़ आई, जहाँ सागर चट्टानों पर सिर धुन रहा था।

"ग्रब जवानो," लॉलेस चिल्लाया, "वास्तव में देवताग्रों ने हम पर कृपा की है। ज्वार चढ़ रहा है और ग्रब हम थोड़ी-सी शराब पी लें। ग्राधा घण्टे बाद ग्राप लोग किनारे पर इतनी ग्रासानी से उतर जाएंगे जैसे किसी पुल पर चल रहे हों।"

एक पीपा निकाल लिया गया और उड़ते हुए वर्फ़ और वौछारों से जिसे जहाँ त्रागा मिला वह वहीं बैठकर पीने लगा। ये विध्वंसित जहाज की टुकड़ी के लोग एक दूसरे को शराब के जाम भेंट करने लगे और अपने खोये साहस को पुनः प्राप्त करने की चेप्टा करने लगे।

डिक इसी बीच लार्ड फॉक्सम के पास पहुँच गया था जो कि ऋत्यधिक उलभन और भय से आतंकित अपनी केबिन में लेटे हुए थे। केबिन में घुटनों-घुटनों ऊँचा पानी हिलकोरे ले रहा था और वह लैम्प जो कि रोशनी का केवल एक साधन था प्रहारों से गिरकर टूट चुका था।

"माई लार्ड", शैल्टन ने कहा, "श्रब घबराने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। देवतांश्रों ने स्पष्टतः हमारी रक्षा की है। लहरों ने हमें एक घाट पर ला छोड़ा है और ज्वार श्रगर थोड़ा भी उतर जाता है तो हम श्राराम से किनारे पर पहुँच सकते हैं।"

सागर को शान्त होने में लगभग एक घण्टा लगा। तब कहीं जाकर वह दल किनारे की ख्रोर बढ़ सका। बर्फ़ की चादर इतनी गहरी थी कि खुरकी का भाग उन्हें एक पर्दे के समान दिखाई देता था।

एक पहाड़ी पर कुछ लोग ग्रापस में मिले हुए इस दल की गतिविधि का प्रेक्षरण कर रहे थे।

"ये लोग हमारे निकट श्रा जाएँ तो शायद हमें कुछ ग्राराम दें।" डिक ने कहा।

"श्रौर श्रगर वह हमारी श्रोर नहीं श्राते तो हमें उनकी तरफ़ चलना चाहिए क्योंकि लार्ड को गर्मी की सक्त श्रावश्यकता है।" हक्सले ने कहा।

, लेकिन वह उस पहाड़ी की दिशा में थोड़ी दूर भी नहीं बढ़े थे कि तीरों की बाढ़ उनकी स्रोर स्राई।

"पीछे हटो, पीछे हटो, और घ्यान रहे कि उनके एक भी तीर का उत्तर कोई नही दे।"

, "नहीं", ग्रीनशेव ने ग्रपनी चमड़े की जाकेट से एक तीर खींचते हुए, उत्तर विया, "हमारी स्थिति लड़ने की नहीं हैं, यह ठीक है; क्योंकि हम लोग तरबतर हैं, भयानक रूप से थके हैं, ग्रीर तीन हिस्से बर्फ़ में जम चुके हैं; लेकिन ग्रपने प्यारे इंगलैंड के लिए, ग्राखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि वह इस घोर विपत्ति में पड़े ग्रपने देशवासियों पर इतनी बेरहमी के साथ तीरों की बौछार कर रहे हैं?"

"वह हमें फांसीसी सामुद्रिक डाकू समभ रहे हैं।" लार्ड फांक्सम ने उत्तर दिया, "इन अत्यन्त अपमानजनक और उथल-पुथल के दिनों में, हम अपने प्यारे इंगलैंड के सागरतटों की भी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पुराने शत्रु जिन्हें कभी हमने जल और थल दोनों पर खदेड़कर मारा था, अब मस्ती के साथ डाके और अग्निकांड करते और लोगों को तलवार के घाट उतारते हुए घूमते हैं, यह इस भूमि की बदनसीबी है।"

पहाड़ी पर श्रड्डा जमाने वाले वह लोग बड़ी बारीकी से तट वाली टुकड़ी की गितिविधि परख रहे थे। सागर तट से निकलकर जब तक वह घाटी में से होते हुए लगभग एक मील तक आगे न चले गए, ये पहाड़ी पर छिपे हुए लोग उनके पीछे लगे रहे, ताकि उनके इरादों के थोड़े भी संदिग्ध होने पर तीरों की दूसरी

बौछार भी कर सकें। और जब ये भगोड़े एक पुस्ता सड़क पर थ्रा गए, डिक ने अपने आदिमियों को सैनिक व्यवस्था में लाना आरम्भ कर दिया। तभी ये इंगलैंड के तट के रक्षक बर्फ़ के पीछे चुपचाप गायब हो गए। जो उनका मन-चीता था वह कर चुके थे। उन्होंने अपने घरों और फार्मो की, अपने परिवारों और पशुश्रों की रक्षा कर ली थी और अब उससे अधिक कुछ फूँस के तिनके के समान भी उनके लिए महत्व न रखता था, हालाँकि फांसीसी लोग तटवर्ती आमों में भभी जगह रक्तपात और अग्निकाण्ड करते घूमते थे। यह स्थान जहाँ डिक ने सड़क पकड़ी थी, हालीबुड से बहुत दूर नहीं था शौर टिल नदी पर बसे शोरबी नगर से केवल दस या ग्यारह मील दूर था और यहाँ यह निश्चय करके कि श्रब उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, वे दोनों दल श्रापस में श्रलग-श्रलग हो गए। लार्ड फॉक्सम के लोग श्रपने मालिक को उस महान गिर्जाघर की सुविधा शौर सुरक्षा की श्रोर लेकर बढ़ गए और डिक ने उन्हें बर्फ के गहरे परदे में से घूमते शौर दूर जाते हुए देखा। वह श्रपने लगभग एक दर्जन वनचारियों के मध्य फिर से खड़ा रह गया था। यही टुकड़े उसके दल की श्रन्तिम शक्ति थी।

उनमें कुछ घायल थे और उस असफलता और खुले मौसम में घोर पीड़ा उठाने के कारण सभी खिल थे और हालाँकि वह अब किसी भी कार्य को करने में असमर्थ थे, किन्तु फिर भी कुद्ध निगाहों से अपने नेताओं की ओर देख रहे थे। डिक ने अपनी थैली उनके लिए खोल दी। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा; हालाँकि उसका हृदय उनकी कायरता के लिए उनकी जोरों की भत्सना करना चाहता था, परन्तु उसने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें साधुवाद दिया और एक-एक या दो-दो के रूप में शोरबी के 'गोट' और 'बैंग पाइप' मद्यपान-गृहों की और बढने का आदेश दिया।

उसने लॉलेस को अपना साथी चुना था। 'गुडहोप' पर उसने जी कुछ देखा था, उससे यही निष्कर्ष निकाल सका था। बर्फ़ बिना रुके निरन्तर गिर रहा था, और इस आँखों को अंधा करने वाले बर्फ़ ने हवा का भी गला घोंट दिया था। हवा बिल्कुल बन्द थी और सारी दुनिया इस बर्फ़ की वर्षा के नीचे ढक- सी गई थी। रास्ते में भटक जाने और नष्ट होने का भय बराबर बना हुआ था। श्रीर लॉलेस जो कि अपने साथी से केवल एक क़दम आगे चल रहा था, और एक शिकारी कुत्ते की तरह सूँघता हुआ आगे बढ़ रहा था, प्रत्येक वृक्ष से अपना रास्ता चीन्हता चल रहा था, और अपने रास्ते को उसी प्रकार खोज रहा था, जैसे वह कुछ ही पहिले तूफानी सागर के अन्दर अपने जहाज को खेता हुआ वढ़ रहा था।

वन में लगभग एक मील चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर ग्राए, जहाँ ग्रनेक रास्ते ग्राकर मिलते थे। यह रशान ऊँचे-ऊँचे सनोवर के बृक्षों से बना एक कुंज था। वर्फ से ग्राच्छादित क्षितिज के बावजूद भी यह ऐसा स्थल था जिसे पहिचानने में कोई भी दिक्कत हो नहीं सकती थी। लॉलस के मन में इस स्थान को देखकर विशेष उत्साह पैदा हो गया था।

"श्रव मास्टर शैल्टन" उसने कहा, "तुम श्रव ऐसे श्रादमी के मेहमान हो, जो न जन्म से कुलीन है, श्रीर न श्रच्छा ईसाई है; लेकिन श्रव तुम्हें एक पेग शराब मिलगी जो कि तुम्हारी ठिठर।ई हुई हिड्डियों में गर्मी जरूर पैदा कर देगी।"

"तो शीघ्र उधर ले चलो 'विल," डिक ने उत्तर दिया, "एक शराब का प्याला ग्रौर शानदार ग्राँच । मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए कहीं तक भी जा सकता हूँ।"

लॉलेस कुंज की नंगी शाखाओं के नीचे कुछ देर के लिए चलता रहा श्रौर फिर एक ढलाऊ खडु पर पहुँचा, जिसमें श्राधे से श्रधिक बर्फ जमा हुश्रा था। किनारे पर एक विशाल नाशपाती का वृक्ष लटका हुश्रा था। उसकी जड़ें नाजुक थीं। यहाँ पर कुछ भाड़ियों को एक श्रोर हटाता हुश्रा लॉलेस सशरीर पृथ्वी के श्रन्दर समा गया।

यह नाज्ञपाती का वृक्ष किसी विज्ञाल ग्रन्थड़ में गिर गया था ग्रौरं ग्राधा उखड़ा हुआ था। उसने ग्रपने साथ ग्रासपास की भाड़ियों को भी उखाड़ दिया था। यही जगह थी जहाँ इस वनचारी ने ग्रपने लिए एक गुफा वना ली थी। ये जड़ें उसके लिए शहतीरों का ग्रौर घास-फूँस छप्परों का काम करते थे ग्रौर दीवारें ग्रौर फर्श स्वयं माता पृथ्वी ने बनाए थे। यह स्थान बहुत ही ऊबड़-खाबड़ था; एक कोना ग्रातिशदान के रूप में प्रयोग किए जाने से काला

पड़ गया था श्रौर एक बड़े सनोवर की लकड़ी से बने बक्स में, जो कि चारों श्रोर लोहे से जड़ा हुआ था— सोने की जगह बनाली गई थी। इससे पता चलता था कि वह किसी लोमड़ी द्वारा खोदकर बनाया गया विल नहीं, वरन एक श्रादमी द्वारा बनाई गई गुफा थी।

हालाँकि बर्फ गुफा के मुँह तक या गया था ग्रीर नीचे फर्श तक भी पहुँच गया था, परन्तु बाहर की ग्रपेक्षा यह स्थान बहुत गर्म था। लॉलेस ने एक चिन्गारी सुलगा ली थी ग्रीर सूखी फाड़ियाँ घड़ाघड़ जलनी गुरू हो गई थीं; यह स्थान देखने में पूर्णतः एक ग्रावासगृह प्रतीत होने लगा था।

संतोष की एक गहरी साँस लेकर लाँलेस ने अपने हाथ आग पर फैला दिए और पूएँ को फेफड़ों में भरता-सा दिखाई दिया।

''ग्रब देख लीजिए,'' उसने कहा, ''यही इस ग़रीव वनचारी का बिल है। ईश्वर की कृपा है कि इस स्थान का आज तक किसी शिकारी कृते को भी पता नहीं चला। क्योंकि सर्वप्रथम जब मैं १४ वर्ष का था एक पुजारी की सोने की जंजीर श्रौर प्रार्थना-पुस्तक लेकर भागा था, श्रौर उन्हें चार मार्क में बेचा था, तभी से मैं इधर से उधर डोलता फिरता हूँ । मैं इंगलैण्ड, फांस, वर्गण्डी और स्पेन में भी घूम चुका हुँ भीर समुद्रों की यात्राएँ श्रपनी श्रात्मा की शान्ति के लिए कर चुका हुँ जो कि किसी भी आदमी का मूल्क नहीं होता; लेकिन यह वह जगह है मास्टर गैल्टन, जिसे मैं अपनी जगह कह सकता हैं। पृथ्वी के अन्दर बना यह बिल ही मेरी मातृभूमि है। चाहे वर्षा ग्राए; चाहे तुफ़ान, चाहे यहाँ ग्रग्रैल का महीना होवे और चारों ग्रोर बसंत हँसता हो, पक्षी चहचहाते हों ग्रीर फूल मेरे बिस्तर के चारों स्रोर फैले हए हों, चाहे शरदकाल हो, मैं स्रपनी प्रिय साथिन स्रान्ति के साथ वैठकर गपशप करता हुँ श्रीर रोबिन रेड-ब्रेस्ट जंगल में यह चाहता घूमा करता हूँ। यही मेरा मन्दिर श्रीर यही मेरा बाजार बनती है श्रीर मेरी पत्नी श्रीर मेरा शिशु बनती है। यही वह जगह है जहाँ दुनिया भर में घूमने के वाद मैं लौटकर ग्राता है ग्रौर ग्रगर भगवान की इच्छा रही तो यहीं पर मैं ग्रपनी श्रन्तिम साँस भी लेना चाहता है।"

"यह बहुत ही गर्म जगह है, इसमें शक नहीं है।" डिक ने उत्तर दिया। "ग्रौर यत्यन्त सुहावनी होने के साथ बहुत ग्रच्छा गुप्त स्थान भी है।"

"उसके गर्म होने की तो आवस्यकता ही थी", लॉलेस ने उत्तर दिया, "और

अगर इसका पता लोगों को लग गया तो मेरा दिल टूट जाएगा मास्टर शैल्टन, लेकिन यहाँ", उसने वात जारी रखते हुए और अपनी मजबूत अंगुलियों से भूमि को खोदते हुए कहा, "यहाँ मेरा शराब का कोप है और अब तुम्हें श्रेष्ठ स्टिंगो का शानदार पेग पेश किया जाएगा।"

सचमुच ही श्रपनी श्रंगुलियों से थोड़ा-सा खोदने के बाद उसने एक चमड़े का पात्र निकाल लिया—जिसमें एक गैलन के करीब शराब थी। इसका तीन चौथाई भाग बहुत ही नशीली श्रौर मीठी शराब से भरा हुशा था। श्रौर उन्होंने एक दूसरे की मंगल कामना करते हुए जब एक दौर समाप्त कर लिया, तो इसके श्रातिशदान में नई लकड़ियाँ डाल दी गई। श्राग जोरों से दहक उठी। बाद वे दोनों पाँव पसार कर सोए।

"मास्टर शैल्टन", वनचारी ने कहा, "तुम्हें ग्रभी-ग्रभी दो बार बुरी तरह ग्रसफलता मिली। मुफे शक है कि कहीं वह रमणी तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। क्या मेरा श्रनुमान ठीक नहीं है ?"

"ठीक है", डिक ने गर्दन हिलाते हुए स्वीकृति दी।

"तो फिर श्रव", लॉलेस ने पुनः बात शुरू की, "तो फिर इस पुराने वेवकूफ की बातें सुनो, जिसने सारी दुनिया काफ़ी निकट से देखी है। तुम दूसरे लोगों के ऊपर बहुत श्रिष्ठक विश्वास करते हो मास्टर डिक! तुम एलिस पर विश्वास करते हो, लेकिन उसका उद्देश्य केवल सर डेनियल को मार देना भर है। तुम लार्ड फॉक्सम पर विश्वास करते हो—हालाँकि देवता उसकी रक्षा करें उसके उद्देश्य में कोई स्वार्थ या लिप्सा नहीं है—परन्तु तुम अपनी इच्छानुसार कार्य क्यों नहीं करते; भले आदमी, सीधे उस रमग्गी के पास पहुँचो। उससे प्रेम-प्रलाप करते रहो; कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें भूल ही बैठे। हमेशा तैयार रहो, श्रीर जव श्रवसर श्राए तब घोड़े को एड़ लगाश्रो; धनुप-बाग्ग कन्चे पर डालकर चलते बनो।"

"ठीक है लॉलेस", डिक ने कहा, "लेकिन निश्चय ही वह ग्रव सर डेनियल की बड़ी हवेली में है।"

"तब फिर हम जघर ही चलते हैं", लॉलेस ने उत्तर दिया। डिक उसकी ग्रोर घूरकर देखने लगा।

''नहीं मेरा मतलब है'', लॉलेस ने गर्दन हिलाई, ''ग्रगर तुममें थोड़ी धार्मि-

कता है, श्रौर कुछ बोल सकते हो, तो उघर देखो।"

श्रीर वनचारी ने श्रपनी गर्दन के पास से चाबी लेते हुए वह बड़ा वक्सा खोल डाला श्रीर उसमें रखी चीजों में किसी चीज के लिए गहराई तक हाथ डालकर तलाश करने लगा। तब पहिले उसने एक पुजारी की पोशाक निकाली, फिर रिस्सियों का एक बंडल श्रीर फिर एक बड़ी लकड़ी की माला निकाली, जिसे कि समय पड़ने पर एक शस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता था।

"ये चीजें ग्रापके लिए हैं" उसने कहा, "इन्हें धारएा कर लो।"

श्रीर जब डिक ने वह पुजारियों के वस्त्र धारण कर लिए लॉलेस ने कुछ रंग श्रीर पेन्सिल निकाली श्रीर उसका चेहरा बनाने लगा। उसने भौहें गहरी कर दीं श्रीर मूँछें बना दीं, जो कि श्रमी केवल उमर रही थीं। उसने श्राँखों के चारों तरफ़ कुछ रेखाएँ श्रंकित कर दीं। उसने साफ़ तौर से उसकी मुख-मुद्रा बदल डाली श्रीर उस महन्त की श्रायु कई वर्ष बड़ी कर दी।

"श्रव," उसने फिर कहना शुरू किया, "जब मैं भी इस प्रकार का वेश बना लूँगा तो हम दो साथी महन्त बन जाएँगे ग्रौर तब हम खम ठोकते हुए सर डेनियल के निवासस्थान की श्रोर बढ़ेंगे। तब मदर चर्च के प्रेम के कारण हमारा भव्य स्वागत किया जाएगा।"

"श्रीर तब प्रिय लॉलेस", डिक ने कहा, "मैं इस महातू कृपा के लिए तुम्हें क्या प्रतिदान दे सकूँगा।"

"टट्, भाई", वनचारी ने कहा, "मैं किसी लिप्सा के लिए नहीं वरतू ग्रानन्द के लिए वैसा करता हूँ। मेरे लिए बिलकुल चिन्ता मत करो, मैं ऐसा ग्रादमी हूँ, धर्म से, जो ग्रपने लिए स्वयं काफ़ी खबरग़ीरी कर लेता हूँ। जब मेरा पुरुषार्थं थकने लगता है तो मेरी गिर्जाघर की घण्टी के समान बजने वाली मेरी जिह्ना मेरी सहायता करती है ग्रीर जब वह भी नहीं तो मैं भागता हूँ ग्रीर जब भागने से भी बन नहीं पड़ता तो प्रेम से माला उठा लेता हूँ!"

इस पुराने बदमाश ने एक हँसोड़ी सूरत बनाई और हालाँकि डिक उस महान व्यक्तित्व के इतने अहसानों के भार से दबने में मन ही मन काफ़ी खिन्नता अनुभव कर रहा था, उसका मुँह देखकर उसका चेहरा भी ख़ुशी से खिल उठा।

इतना कहने के बाद लॉलेस फिर बक्स की और बढ़ गया और शीघ्र ही

उसने भी वैसी ही पोशाक पहिन ली। और अपनी गाउन के नीचे, डिक को आश्चर्य हुआ, कि उसने काले तीरों से भरा एक तरकश भी छिपा लिया।

"तुमने वह तीर किसलिए रख लिए हैं", छोकरे ने पूछा, "इन तीरों की आवश्यकता ही क्या है जब कि तुम्हारे पास कमान ही नहीं है।"

"नहीं", लॉलेस ने साधारएतया उत्तर दिया, "यह हो सकता है कि हमारे भ्रौर तुम्हारे सफल होने से पहिले हमें सिर से सिर वजाना पड़े; अगर हम दोनों भ्रपने उद्देश्य में सफल हुए और अगर कहीं हममें से कोई एक खेत रहता है तो मैं चाहूँगा कि हमारा दल उसका प्रतिशोध ले। काला तीर हमारी चर्च की मुहर है। इससे यह भली भाँति पता चल जाता है कि बिल पर हस्ताक्षर किसने किए हैं।"

"ग्रौर तुम इतनी सावधानी से तैयारी कर रहे हो", डिक ने कहा, "मेरे पास कुछ काग़ज़ हैं जिन्हें श्रपने हित में श्रौर उनके हित में जिन्हें मुफ पर विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि यहीं छोड़ चलूँ ताकि बुरा वक्त ग्राने पर मेरे पास न पकड़े जाएँ। मैं उन्हें कहाँ रख दूँ 'विल' ?"

"ठीक है', लॉलेस ने उत्तर दिया, ''मैं जंगल में चला जाता हूँ श्रौर एक गाने की तीन पंक्तियाँ गुनगुनाता हूँ। इतने तुम इन्हें खोदकर दबा दो, श्रौर दबाकर रेत उसके ऊपर से समतल कर देना।"

"यह कभी नहीं हो सकता", डिक चिल्लाया, "मैं तुम पर यकीन करता हूँ लॉलेस ! यह तो हद दर्जे का कमीनायन होगा, अगर मैं तुम पर विश्वास न करूँ।"

"प्यारे भाई, तुम अभी वच्चे हो", लॉलेस ने गुफा के द्वार पर रकते हुए और डिक की ओर देखते हुए कहा, "मैं पुराने किस्म का ईसाई हूँ और मनुष्य जाति के साथ विश्वासघातपूर्वक आक्रमण नहीं करता, और अगर मेरा मित्र संकट में हो तो उसके लिए अपना रक्त वहाने में भी संकोच नहीं करता लेकिन मैं एक पेशेवर चोर हूँ, मेरे प्यारे, पैदायशी चोर! चोरी करना मेरी आदत है। अगर मेरी बोतल खाली हो, और मुँह खुश्क हो तो बालक, मैं तुम्हें उतने ही विश्वास से लूट भी सकता हूँ जितनी हार्दिकता से तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी प्रतिष्ठा और प्रशंसा करता हूँ। क्या इससे अधिक स्पष्टता से कोई वात बयान की जा सकती है ? मेरा ख्याल है, नहीं।"

ग्रीर श्रपनी विशाल ग्रंगुलियों से भाड़ियों को दवोचता हुग्रा वह बाहर निकल गया।

डिक अब अनेला रह गया और अपने इस विचित्र साथी की उन असमर्थनाओं पर आश्चर्य करता हुआ जल्दी-जल्दी अपने दस्तावेजों को निकालने लगा। उन्हें एक बार पढ़ा और फिर जमीन में गाड़ दिया। तथापि एक कागज़ उसने अपने साथ रख लिया। वह सोचता था कि शायद सर डेनियल के विरुद्ध अवसर पड़ने पर वह कभी काम आ जाए। यह पत्र नाइट का लार्ड विन्स्लेडेल को लिखा गया अपना पत्र था, जिसे राईसिंघम की पराजय के बाद दूसरे ही दिन थ्रोगमोर्टन द्वारा भेजा गया था और अगले दिन उस संवादवाहक के शरीर पर से डिक को मिला था।

तब, श्राग की बची हुई चिन्गारियों के ऊपर क़दम रखता हुम्रा डिक गुफ़ा से बाहर निकल श्राया श्रीर ग्रपने वनचारी साथी के साथ मिल गया, जो कि एक पत्तियों रहित सनोवर के बुक्ष के नीचे वर्फ की वर्षा में खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर खूव हुँसे क्योंकि वह छुग्रवेश बहुत ही सम्पूर्ण श्रीर यथार्थ बन उठा था।

"फिर भी मेरी इच्छा है कि यह एक ग्रीप्सकालीन साफ़ दिन होता", वनचारी ने कहा, "ताकि मैं किसी चश्मे के मुकुर में अपना मुँह देख सकता। सर डेनियल के अनेक आदमी ऐसे होंगे जो मुभे पहिचानते होंगे। अगर हम पहिचान लिए गए तो तुम्हारे लिए तो शायद वह विचार भी करें किन्तु मेरा तो केवल एक अन्त होगा और वह यह कि इस रस्सी के अन्त में मेरी लाश तड़पती हुई होगी।"

वह सड़क पकड़कर शोरबी की ओर चल पड़े। रास्ता वन के कुछ ध्रधिक निकट पड़ता था जो कि कभी पड़ोस के ग़रीब लोगों की बस्ती और कभी उनके खिलहानों के पास से गुजरता था।

तभी एक भोंपडी को देखकर लॉलेस ने कहा:

"ब्रदर मार्टिन", उसने अपनी आवाज़ को पूर्णं रूप से एक साधु की आवाज़ में बदलते हुए कहा, "चलो उघर इन ग़रीब गुनहगारों से कुछ भिक्षा ग्रहण करें पैक्स वोबिस्कम !" उसने अपनी आवाज़ में कहा, "आह यही तो मुक्ते भय था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मास्टर शैल्टन, कि सर डेनियल के लोगों के हाथों

में अपनी मोटी गर्दन देने से पहिले मुफे वैसी आवाज का अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन तुम जरा देखों तो, हरफ़नमौला होना कितनी शानदार वात है। अगर मैं एक जहाजराँ न होता तो तुम सब लोग गुडहोप सहित समुद्र की पेंदी में बैठ गए होते, और अगर मैं चोर न होता तो तुम्हारा यह छद्मरूप बनाने में कभी सफल न हो पाता, और चूिक मैं एक साधु रह चुका हूँ और अखाड़ों में रहकर ऊँचे स्वरों में प्रार्थनाएँ कह चुका हूँ और खूब माल उड़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यह साधु-छद्मवेश बना सकने में सफल हो सका हूँ वरना हमें तो ये जासूस कुत्ते खोजकर निकाल सकते थे।"

वह इस समय तक एक किसान की खिड़की के पास पहुँच चुका था। श्रपने श्रुँगूठों के बल पर ऊपर उठकर वह श्रन्दर भाँकने लगा।

"बहुत ठीक है,'' वह चिल्लाया, ''बहुत ग्रच्छा है, यहाँ हम ग्रपने छद्मवेश का पूरी तरह श्रभ्यास कर सकेंगे, भाई कैंपर वहाँ है।'' ग्रौर इतना कहते हुए उसने दरवाजा खोल लिया ग्रौर ग्रन्दर प्रवेश करने लगा।

उनकी कम्पनी के तीन आदमी वहाँ बैठे हुए थे भ्रौर बड़ी सरगर्मी से खाने में लगे हुए थे। उनकी खुखरियाँ उनके पास ही मेजों पर धँसी हुई थीं भ्रौर घर के मालिकों पर उनकी सन्दिग्ध निगाहें यह स्पष्ट करती थीं कि भोजन उन्हें सम्मानपूर्वक नहीं बिल्क बलपूर्वक प्राप्त हुआ है। इन दो साधुभ्रों पर, जो कि अत्यन्त विनीत भाव के साथ फार्म के आहार-गृह में दाखिल हुए थे, अब उनकी कोप-हिष्ट घूम पड़ी थी और उनमें से एक ने—बह स्वयं जॉन कैपर ही था जो कि उनका आगुआ बन रहा था—तत्काल धृष्टतापूर्वक उनसे चलते बनने के लिए कहा।

"हमें यहाँ भिखारियों की जरूरत नहीं है," उसने कहा।

लेकिन दूसरा, जिसके द्वारा लॉलेस और डिक के पहिचानने की कोई दूर की सम्भावना भी नहीं थी—उसे थोड़ा उदारतापूर्वक व्यवहार करने की सलाह दे रहा था।

"ऐसा न कहो," वह चिक्ताया, "ग्राज हम शक्तिशाली भ्रादमी हो सकते हैं, लेकिन अन्त में इन्हीं का हाथ ऊपर रहेगा और हम नीचा देखेंगे। उसके कहने की चिन्ता न करो; फादर, ग्राम्रो और मेरे प्याले में पीम्रो भ्रीर हमें भ्रपना मंगल ग्राशीर्वाद प्रदान करो।" "तुम लोग बड़े छिछले मस्तिष्क के हो, सांसारिक और अभिशापित हो," साधु ने कहा, "भगवान न करे कि हमें कभी भी ऐसे साथियों के साथ बैठकर पीने का संयोग हो । लेकिन गुनहगारों के प्रति अपनी स्वाभाविक करुणा के वशीभूत मैं तुम्हारे पास अपनी एक स्मृति छोड़ जाऊँगा, जिससे तुम्हारी आत्माएँ पवित्र होंगी। मैं तुम्हारे लिए एक प्यार और मंगल कामना छोड़े जाता हूँ।"

श्रव तक लॉलेस एक उपदेश देने वाले साधु की तरह उन पर गर्ज रहा था। लेकिन ऐसा कहते हुए उसने अपनी पोशाक के नीचे से एक काला तीर निकाला और मेज पर फेंक दिया। तीनों वनचारी उसे देखकर चौंक उठे थे श्रौर तभी श्रानन-फानन में लॉलेस डिक को साथ लेकर बाहर भपट श्राया श्रौर बाहर गिरते हुए वर्फ के श्रन्दर गायव हो गया और वह तीनों एक शब्द भी मुँह से न निकाल सके श्रौर श्रंगुली तक न उठा सके।

"ग्रब," उसने कहा, "हमने अपना छक्षवेश पूरी तरह से परस लिया है। मास्टर शैल्टन ! ग्रब में अपनी इन हिंडुयों को किसी भी दुस्साहस की मेंट चढ़ाने के लिए तैयार हूँ।"

" बहुत अच्छा," रिचर्ड ने उत्तर दिया, "मुभे और अधिक परीक्षा करने में भय मालूम होता है, अब हमें शोरबी के लिए रवाना हो जाना चाहिए !" सर डेनियल का शोरवी स्थित मकान एक ऊँचा श्रीर खुला हुग्रा मकान था, जिस पर प्लास्टर किया हुग्रा था ग्रीर सनोवर की चित्रकारीयुक्त किवाड़ों की जोड़ियाँ उस पर चढ़ी थीं। बहुत ही नीचाई पर एक छप्पर भी पड़ा था। मकान के पीछे एक वाग्र था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेवा लगे हुए थे। बाग्र में अनेक वीथियाँ श्रीर मनोरम कुंज थे श्रीर वाग्र के दूर कोने से एवे चर्च की मीनार दिखाई देनी थी।

श्रावश्यकता पड़ने पर इस हाउस के मृत्यवर्ग की संख्या श्रौर शान-शौक़त सर डेनियल से भी श्रिधिक बड़े श्रादमी की प्रतिष्ठा के श्रनुरूप हो सकती थीं लिकन यह भवन श्रजीव तरह के शोर-गुल से भरा हुश्रा था। सहन में शस्त्रों श्रौर घोड़ों के सुमों में जड़े लोहे की श्रावाजें प्रतिष्वनित हो रही थीं, मधु-मिक्खयों के छत्ते की तरह पाकशाला से 'कोकरी' के घनघनाने की श्रावाज श्रा रही थी, गायक श्रौर विभिन्न वाद्ययंत्रों के वादक वहाँ थे श्रौर हाल में से गिलासों की भंकार वाहर निकल रही थी। सर डेनियल श्रपनी शान-शौकत श्रौर शौर में लार्ड शोरवी का मुकावला कर रहा था श्रौर लार्ड राईसिन्घम को पीछे छोड़ चुका था।

मब प्रकार के अभ्यागतों का स्वागत किया जा रहा था। गायक, कबूतर लड़ाने वाले और शतरंज के खिलाड़ी, प्राचीन स्मारकों के विक्रेता, औषार्थ, सुगन्धि वचने वाले और मन्त्र-वोल देने वाले और इन सबके साथ पुजारी, महन्त, या धर्म-यात्री लोग नीचे वाली मेज पर बुलाये जा रहे थे। ये लोग या तो मचानों पर सोए हुए थे, या हाल के बड़े-बड़े वोर्डों पर सोए हुए थे।

'गुडहोप' की वर्बादी के दिन, दोपहर के बाद शस्त्रागार, पाकशाला, घुड़-साल ग्रौर छाए हुए रथखाने जो कि सहन के चारों ग्रोर वने हुए थे, सबके सब सुस्ती से घूमने वाले लोगों से भरे हुए थे। इनमें कुछ लोग सर डेनियल की नीली पोशाक में थे ग्रौर कुछ ग्रजनबी लोग थे, जो स्वयं लालच के वश ग्रा धमके थे ग्रौर सर डेनियल ने नीतिवश ग्रपने यहाँ ठहरा रखे थे। उन दिनों कुछ इसी प्रकार का प्रचलन था।

वर्फ ग्रभी तक बिना रके गिरता जा रहा था। वायु की काटने वाली सर्दी, रात्रि का ग्रागमन, ये सभी चीजें उन्हें सायेदार स्थानों पर रखे हुई थीं। ग्रंग्र ग्रौर जौ की शराव ग्रौर पैसा चारों ग्रोर बिखरे हुए थे, बहुत-से लोग ग्रामागर में बैठकर ज्ञा खेल रहे थे ग्रौर बहुत-से लोग दोपहर के खाने-से मदमह हुए घूम रहे थे। एक ग्राधुनिक प्रेक्षक के लिए यह मालूम पड़ता था कि शहर भर जैसे रौंद डाला गया है ग्रौर किसी प्रतिद्वन्द्वी के लिए यह हाउस ग्रामोद-प्रमोद के मौसम में वैभव ग्रौर विलास की सामग्रियों से भरा किसी सामन्त का निवास-गृह है।

ृ दो साधु—एक युवा श्रौर एक बूढ़ा—बड़ी देर से श्राए थे श्रौर एक महताबी में जलती हुई श्राग ताप रहे थे। एक मिली-जुली भीड़ ने उन्हें घेर रखा था, बाजीगर, नीम-हकीम श्रौर सैनिक, इन दोनों साधुश्रों में से बड़े के साथ बड़े- जोर-शोर के साथ बातचीत में व्यस्त थे। श्रौर यहाँ इतनी गपशप, श्रौर देहाती हाजिर-जवाबी का बाजार गर्म था कि चारों तरफ से एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्टी हो गई थी।

इन दोनों में से छोटा साथी जिसे पाठक-वर्ग ने डिक शैल्टन के रूप में पिहले ही पिहचान लिया होगा, वह पिहले से कुछ दूरी पर बैठा था और धीरे-धीरे दूर खिसकता जा रहा था। वह बड़े ग़ौर से सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन मुँह नहीं खोलता था, ग्रौर अपनी गम्भीर मुद्रा से वह हँसी-मजाक को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देता था।

आखिकार उसकी आँखें, जो कि लगातार इधर-उधर तैर रही थीं, श्रीर घर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर पहरा दे रही थीं, एक दल के श्रन्दर प्रवेश करते ही आनन्द से चमक उठीं। यह छोटा-सा जलूस सहन को पार करके एक टेढ़ी दिशा में मुड़ गया था। दो महिलाएँ जो कि समूर के वस्त्रों से आवेष्टित थीं, उनके शीर्ष पर चल रही थीं। इनके पीछे दो ग्रौर ग्रौरतों थीं ग्रौर चार सशस्त्र ग्रादमी थे। ग्रगले ही क्षरण वह लोग हाउस के ग्रन्दर गायव हो गए। ग्रौर डिक, जो कि इन मस्त डोलने वाले लोगों में से छिपकर निकल चुका था, उनका पीछा करने लगा था।

"इन लोगों में से ऊँचे कदवाली लेडी बैकले होनी चाहिए," उसने सोचा, "और जहाँ लेडी बैकले है, जोन को उस स्थान से बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए।"

हाउस के द्वार पर चारों सशस्त्र भ्रादमी ठहर गए। भौर ये दोनों महिलाएँ सनोवर के पालिश किए हुए चिकने जीने पर चढ़ने लगीं। उनकी रक्षार्थ उन दो महिलाओं से अधिक श्रीर कोई भी नहीं था, जो उनके पीछे जा रही थीं। डिक बहुत निकट ही पीछे-पीछे चलता जा रहा था। गोधू लिवेला हो चुकी थी श्रीर मकान के अन्दर रात्रि का अधकार अपना साया फेंक चुका था। जीने के मोड़ों पर लोहे के हत्थों में मशालें जल रही थीं। श्रीर चित्रकारी गुक्त बराण्डों के हर द्वार पर एक लैम्प जल रहा था। जिस स्थान पर द्वार खुले हुए पड़े थे डिक श्रातिशदान में जलती हुई श्राग श्रीर कार्निस के ऊपर ताजे गुलदस्ते देख सकता था।

जाने वालों ने दो मंजिल पार कर लिए थे और प्रत्येक मोड़ पर दोनों भद्र महिलाओं में से छोटी बड़ी उत्सुकता से उस साधु की ओर देखती रही थी। परन्तु वह अपनी पोशाक के अनुरूप मुद्रा बनाए आँखें नीची किए आगे बढ़ रहा था, इसलिए केवल वहीं उसकी ओर देख सकी, किन्तु साधु को संदेह न हो सका कि उसने किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और तीसरी मंजिल पर पहुँचकर वह तरुणी ऊपर चढ़ती रही, जब कि प्रौढ़ा दोनों सेविकाओं सहित दाई ओर को धूम गई।

डिक तेजी के साथ ऊपर चढ़ गया, ग्रौर कोने में खड़ा होकर उन जाने-वाली तीन स्त्रियों को देखने लगा। वह पीछे बिना घूमे या देखे सीघे बराण्डे में श्रागे बढ़ती चली गईं।

"यह तो बहुत ही अच्छा हुआ," डिक ने सोचा, "मुफे लेडी ब्रैकले के निवास-स्थान का भी पता चल जाएगा और अगर श्रीमती हैच उनके पास तैनात न हुई तो श्राज उसके लिए थोड़ी मुक्किल पैदा हो जाएगी।"

ग्रीर तब उसके कन्चे पर एक हाथ पड़ा ग्रीर एक घीमी चीख के साथ वह ग्रपने ग्राक्रान्ता से गुत्थम-गुत्था होने के लिए मुड़ा ग्रीर उसने उस कोमलांगी को इतने कठोर पंजों में पकड़ लिया कि वह इतनी डर गई थी कि काँपती हुई उसकी बाहों में भूलने लगी।

"मैडम,'' डिक ने उसे छोड़ते हुए कहा, "मैं तुमसे हजार बार क्षमा माँगता हूँ, मेरी पीठ पर आँखें नहीं हैं, इसलिए देख सकना असम्भव था और धर्म की सौगन्ध, मैं यह नहीं जान पाया कि तुम पुरुष नहीं हो।"

वह लड़की निरन्तर उसकी श्रोर देखती रही । श्रौर श्रव यह भय श्रादचर्य श्रौर श्रावचर्य संदेह में बदलता जा रहा था। डिक, जो उस तरुणी के चेहरे पर उन बदलती हुई भावनाश्रों को भली भाँति समक्त रहा था, श्रपने शत्रुश्रों के उस घर में श्रपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही घवरा उठा।

"अच्छी तरुगी," उसने अत्यन्त विनम्रता ने कहा, "कृपा करके मुभे अपना हाथ दो ताकि मैं उसे चूम सक्टूँ ग्रौर तुमसे क्षमा-याचना कर सक्टूँ। ग्रौर ग्रगर तुम चाहोगी, तो मैं चला भी जाऊँगा।"

"तुम अजीव साधु हो, महोदय," उस युवती ने चतुराई और साहस से उसके चेहरे की ग्रोर ताकते हुए उत्तर दिया, "ग्रौर श्रव जब कि मेरा कुतूहल समाप्त हो चुका है, मैं तुम्हारे प्रत्येक शब्द से नौसिखियापन देख सकती हूँ। ग्राप यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाए हैं? तुम इतनी दूषित भावना से उधर क्यों देखते थे? क्या तुम भेदी हो? लेडी बैकले की ग्रोर चोर की तरह क्यों ताक रहे थे?"

"मैडम," डिक ने कहा, "एक चीज का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। श्रौर श्रगर मैं शत्रु-पक्ष की श्रोर से भी श्राया हूँ—जैसा कि लगभग सत्य है—तो भी मैं सुन्दर महिलाश्रों से युद्ध नहीं करता श्रौर न ही श्रपने सैनिकों को वैसा करने देता हूँ, लेकिन श्रगर श्राप फिर भी यही मुनासिव समभिती हैं तो चिल्ला सकती हैं श्रौर श्रपने श्रादिमयों को बुला सकती हैं, श्रौर थोड़ी देर में मेरी लाश यहाँ पड़ी होगी। लेकिन मैं यह नहीं सोच सकता कि श्राप इतनी बेरहमी कर सकती हैं।" श्रौर उस लड़की का हाथ श्रपने दोनों हाथों में लेकर उसने बड़ी कोमल हिन्द से उसके रूप की प्रशंसा करते हुए उसे दुलारना शुरू कर दिया।

''तब क्या तुम कोई जासूस हो यार्किस्ट," युवती ने पूछा।

"मैडम," उसने उत्तर दिया, "वास्तव में मैं एक यार्किस्ट ही हूँ। ग्रौर एक प्रकार से जासूस ही समभ लो। लेकिन जिस कारण से में यहाँ ग्राया हूँ ग्रौर जिसके लिए ग्रापका तमण हृदय मुभे क्षमा कर देगा, वह न तो यार्क से सम्बन्धित है ग्रौर न लंकास्टर ने। मैं पूर्णं रूप से ग्रपना जीवन ग्रापके रहम पर छोड़ दूँगा। मैं एक प्रेमी हूँ ग्रौर मेरा नाम"।"

लेकिन तभी ग्रकस्मात् उस युवती ने श्रपने हाथ डिक के मुँह पर रख दिए श्रौर शी शतापूर्वक नी चे-ऊपर भीर दाएँ-बाएँ देखने लगी भीर मैदान साफ़ देख-कर वह उस युवक को घसीटती हुई ऊपर ले चली।

"चुप रहो," उसने कहा, "ग्राग्नो बाद में वातें करना।"

कुछ ग्राश्चर्य चिकत-सा डिक ऊपर खिंचता रहा; वह बराण्डे में घिसटता रहा ग्रीर एक कक्ष में घकेल दिया गया। यह कक्ष भी ग्रन्य दूसरे कक्षों के न समान ही प्रकाश से भरा हुग्रा था ग्रीर डिक एक लपटों से भरे ग्रातिशदान के निकट बैटा दिया गया।

"श्रव," उस युवती ने उसे श्राग के पास एक स्टूल पर बलपूर्वक बैठाते हुए कहा, "श्रव तुम यहाँ बैठो श्रौर मेरी राजकुमारी के हुजूर में पेश होश्रो। तुम्हारा जीवन श्रौर मरण मेरे हाथ में है, लेकिन में श्रपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कहूँगी। श्राने श्राप देख लो, तुमने मेरे हाथ पर कैरी निशान बना दिए हैं। श्राप जानते नहीं थे कि मैं एक श्रौरत हूँ श्रौर श्रगर यह जानते कि मैं एक श्रौरत हूँ तो श्रपनी पेटी निकलकर मुक्ते मारने लगते, क्यों न?"

श्रीर इतना कहते हुए वह कमरे से वाहर लपक गई श्रीर डिक को श्रास्चर्य-सागर में गोते खाने के लिए छोड़ गई श्रीर इसमें भी श्राश्चर्य नहीं था कि वह कहीं कोई दिवास्वपन ही लेने जगा हो।

''श्रपनी पेटी से उसे मारने लगता,'' उसने दोहराया, ''श्रपनी पेटी से उसे मारने लगता,'' और तभी जंगल की वह बात उसके मस्तिष्क में उभर आई और मैचम की वह याचनामय निगाहें भी उसके गामने स्पष्ट हो गई।

और तब वह वर्तमान के संकट की भावना से भर उठा। दूसरे कक्ष में उसने कुछ हलचल होती देखी और एक व्यक्ति को आते देखा और तब एक उसाँस सुनी जो कि बहुत ही निकट में आई थी और तब वस्त्रों की खरखराहट त्रीर पैरों की आहट एक बार फिर आने लगी। और ज्योंही वह सुनर्न लगा दीवार में से पर्दे के एक स्थान पर हिलने की आहट हुई और तब वह एकदम खुल गया और तब जोना सैडले, एक लैम्प लेकर कमरे में दाखिल हुई।

वह गहरे ऊनी रंगों की बनी वेशकीमती पोशाक पहिने हुए थी, जैसी कि जाड़े के बर्फ़ानी दिनों में अकसर पहिनी जाती है। उसके सिर पर केशराशि मुकुट के समान शोभायमान थी और वह जो मैचम के रूप में इतनी छोटी और मही लगती थी, अब एक लता के समान तन्वंगी प्रतीत होती थी और वह जैसे तैरती हुई कमरे में प्रविष्ट हुई थी, पैरों से चलकर आने में जैसे उसे शिथिलना अनुभव होती थी।

बिना किसी चर्चा या श्रान्दोलन के उसने श्रपना लैम्प ऊपर उठाया श्रीर उस तरुएा साधु को देखने लगी।

"िकस उद्देश्य से तुम यहाँ आए भाई", उसने पूछा, "तुम शायद भूल से इधर आ निकले हो । तुम किसे चाहते हो ?" और उसने बैकेट पर अपना नैम्प रख दिया ।

"जोना", और आगे उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया, "जोना," उसने दोबारा कहना शुरू किया, "तुम कहती थीं कि तुम मुक्ते प्रेम करती हो श्रीर मैं इतना मुर्ख था कि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वाम भी कर लिया।"

ग्रीर तब उस युवक को ग्राश्चर्यान्वित करती, उस युवती ने केवल एक ही कदम में उस दूरी को पार कर लिया ग्रीर उसकी गर्दन में ग्रपनी वाहें डाल दीं ग्रीर उसके ऊपर सहसों चुम्बनों की बौछारें कर दीं।

"भ्रोह, मेरे मूर्ख मित्र", वह चिल्लाई, "मेरे प्यारे डिक, अगर तुम अपने को देख सकते, अफसोस।" उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, "मैंने तुम्हें वर्वाद कर दिया डिक! मैंने तुम्हारे मेक-अप के कुछ रंग खराव कर डाले हैं लिकन वह अब भी ठीक किए जा सकते हैं। और जिसका अब कोई भी इलाज नहीं हो सकता डिक, जिससे मैं डरती थी—वह यह वात है कि कल लार्ड शोरवी से मेरा विवाह हो जाएगा।"

"तो क्या सब तय हो चुका है ?" युवक ने पूछा।

"कल, दोपहर से पहिले डिक, एबे चर्च में" उसने उत्तर दिया, "जॉन मैचम ग्रीर जोना सैंडले, ग्रपने उचित अन्त को प्राप्त हो जाएँगे। श्राज रोने से कोई लाभ नहीं है और रोते-रोते मैं केवल अपनी आँखें ही खो सकती हूँ। मैंने अनेक मन्नत-मनौतियाँ की हैं, लेकिन देवता और भी क्रुद्ध होते दिखाई देते है। और प्यारे डिक, अच्छे डिक, चूंकि कल प्रातःकाल तक तुम मुक्ते मुक्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें अन्तिम बार चुम्बन करके एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा माँग लेनी चाहिए।"

"नहीं", डिक ने कहा, "मैं प्रलिवदा नहीं कहूँगा। यह तो निराशाजनक-सी बातें हैं। जब तक शरीर में प्राग्त हैं, जोना, तब तक श्राशा रखनी चाहिए। मैं ग्रभी भी उम्मीदों से भरा हूँ ग्रीर धर्म की सौगन्ध, मैं विजय प्राप्त करूँगा। देखो तो, जबिक तुम्हारा श्रस्तित्व मेरे लिए नाममात्र का था, क्या मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, मैंने लोगों को लेकर विद्रोह का भण्डा खड़ा नहीं किया, ग्रीर मैंने भगड़ा करके ग्रपने प्राप्तों को संकट में नहीं डाला ? ग्रीर श्रव जबिक मैं श्रपनी ग्रांखों से तुम्हें देख चुका हूँ—तुम्हें जोिक इंगलण्ड की सर्व-सुन्दरी वीरांगना हो, क्या मैं तुमसे विमुख हो जाऊँगा ? श्रगर मेरे रास्ते में सागर भी पड़ता हो, तो सीधा उसको पार कर लूँगा ग्रीर ग्रगर मेरा रास्ता सिंहों से भी भरा हो तो मैं उन्हें चूहों की तरह तितर-बितर कर डालूँगा!"

"ठीक तो है'', उसने नीरसतापूर्वक कहा, "जैसी भ्राकाश के समान तुम्हारी पोशाक है, वैसी ही तुम्हारी बातें हैं!"

"नहीं जोन", डिंक ने प्रतिरोध किया, "यह केवल पोशाक की ही बात नहीं है, लेकिन सुन्दरी, उस समय तुम छद्मवेश में थीं और ग्राज मैं छद्मवेश में हूँ। क्या मैं इस पोशाक में वेवकूफ-सा नहीं लगता हूँ?"

"तो क्या तुम असल में पुजारी नहीं बन गए हो ?" उसने मुस्कराते हुए पूछा।

"म्रच्छा, याद तो करो", उसने विजय-गर्व से कहा, "जिस समय तुम मैचम के रूप में जंगल में थीं, तब कितनी हास्यास्पद लगती थीं, लेकिन ग्रव ?"

इस प्रकार वह बातें करते रहे, दोनों एक दूसरे के हाथ ग्रपने हाथों में लिए हुए, एक दूसरे की ग्रोर मधुर मुस्कान ग्रौर दिष्टिपात करते हुए ग्रौर मिनटों को सैंकिडों में परिवर्तित करते हुए इसी प्रकार वे रात्रि भर गुजार सकते थे। लेकिन तभी एक ग्रावाज पीछे से ग्राई ग्रौर वह नाटे क़द की युवतीं ग्रपने हाथों पर चुप रहने का ग्रंगुलि-संकेत करती हुई बोली, "हे भगवान ! तुम किस तरह चीख-पुकार मचा रहे हो, क्या तुम चुप होकर बातें नहीं कर सकते ग्रौर ग्रब जोना, मेरी वन-सुन्दरी; तुम ग्रपने प्रेमी को लाकर देने के लिए ग्रपनी सखी को क्या पुरस्कार दोगी ?''

जोना उत्तर में उसके पास दौड़कर गई श्रौर उसे श्रावेशपूर्वक श्रालिंगन में लेकर दवाने लगी।

"ग्रौर ग्राप महोदय", उस युवती ने कहा, "ग्राप मुक्ते क्या देने का इरादा रखते हैं?"

"मैडम", डिक ने कहा, "मैं तो स्रापको इसी प्रकार का कोई पुरस्कार देने की महत्वाकांक्षा रखता हूँ।"

"तब ग्राम्रो", युवती ने कहा, "तुम्हें इजाजत है।"

लेकिन इस निमंत्रण पर डिक एक सेविका की तरह लजा उठा और केवल उसका कर चुम्बन करके पीछे हट गया।

"मेरा चेहरा देखकर आप इतने उदासीन क्यों होते हैं, मेरे प्रिय महोदय!" उसने पृथ्वी पर भुकते हुए कहा और जब आखिरकार डिक ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया तो उसने कहा, "जोना, नुम्हारे प्रेमी नुम्हारी उपस्थिति में बड़ा संकोच कर रहे हैं लेकिन मैं नुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब हम पहिले मिले थे तो ये बहुत आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं बहुत घोखेबाज़ हूँ। अच्छा अब", उसने आगे कहा, "शायद नुम लोग अपनी प्रेमवार्ता कर चुके हो। अब मैं तेजी से इस पालादीन ( छब्चवेशी योद्धा ) को यहाँ से रुखसत करती हूँ।"

लेकिन इस विचार को सुनकर दोनों ही प्रेमी चिल्ला उठे कि उन्होंने अभी तो कुछ भी कहा-सुना नहीं है। रात अभी कितनी तरुए है और वह इतनी जल्दी किसी भी प्रकार विदा नहीं होंगे।

"श्रौर खाना", उस नवयुवती ने कहा, "क्या हमें खाने के लिए नीचे नहीं जाना है ?"

"नहीं, जरूर जाना है", जोना चिल्लाई, "मैं तो बिलकुल भूल ही गई थी।" "तब मुभे छिपा तो दो", डिक ने कहा, "मुभे इन पर्दों के पीछे छिपा दो, या बक्से में बन्द कर दो या चाहे जिस प्रकार करो ताकि मैं ग्राप लोगों के लौटने तक यहीं रह सकूँ। सच सुन्दरियो!" उसने कहा, "यह ख्याल रखो कि हम दुर्भाग्य के मारे हैं और आ़ज के बाद फिर जीवन में कभी भी नहीं मिल सकेंगे।"

इस पर वह युवती पिघल गई। और जब कुछ देर बाद एक घण्टी ने सर डेनियल के परिवार को भोजनालय की और आमन्त्रित किया तो डिक को ऐसी जगह बन्द करके खड़ा कर दिया गया जहाँ उसे थोड़ा-सा साँस लेने मात्र की ही सुविधा थी। श्रीर यहाँ से वह कमरे में भी देख सकता था।

वह इस स्थित में बहुत देर खड़ा नहीं रहा जबिक वड़े आक्चर्यंजनक तरीके से उसका ध्यान भंग हुआ। उस कमरे में लपटों की आवाज और हरे लट्ठे के सुँदकने की सी-सी की आवाज आती थी। लेकिन तभी डिक ने साँस बन्द कर के सुना कि कोई अत्यन्त सावधानी से कमरे में चल रहा है, लेकिन तत्काल दरवाजा खुला और एक काले मुँह वाला बौना-सा आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। पहिले उसने मुँह अन्दर करके फाँका और फिर अपना आड़ा-तिरछा शरीर अपन्दर कर दिया। उसका मुँह खुला था ताकि वह थोड़ी भी आवाज सुन ले, और उसकी आँखों, जो कि बहुत चमकीली थीं बड़ी तेजी के साथ इधर-उधर धूम रही थीं; वह दीवार में जगह-जगह पर टक-टक करता हुआ धूमने लगा किन्तु संयोग से डिक हर बार उसकी खोज से बच गया; तब उसने फर्नीचर को देखा, और लैम्प की परीक्षा की और वाद में बहुत बड़ी मायूसी के साथ जिस प्रकार आया था, उसी प्रकार बाहर जाने वाला ही था कि वह नीचे भुका और फर्न पर से कुछ उठा लिया और उसे गौर से देखकर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ उसने अपनी पेटी में खोंस लिया और चलने लगा।

डिक का दिल बैठ गया क्योंकि वह वस्तु स्वयं डिक की गाउन का एक फुंबा थी। श्रीर उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह बौना जासूस, जो कि लाई शोरबी का जासूस था, इस श्राविष्कार पर इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहा है; वह इसे श्रपने स्वामी-सामंत को तत्काल जाकर दिखाएगा। एक बार उसने सोचा कि वह उस पर्दे को एक तरफ़ फेंक दे श्रीर उस बदमाश का गला घोंटकर उस श्रिय कहानी को सदैव के लिए समाप्त कर दे, लेकिन वह हिचकिचा ही रहें था था कि एक श्रीर बेचैनी का कारण पैदा हो गया। एक श्रावाज जो बहुत 'सबरा के सुरे हुई थी, जीने की श्रीर बढ़ती

दिखाई दी। ग्रौर तभी शराब के नशे में मत्त लड़खड़ाते पैर उसी ग्रोर बढ़ते दिखाई दिए।

"ग्रीनवुड के कुंजों में मेरे ग्रानन्दी मित्रो, तुम क्या किया करते हो", वह गा रहा था, "तुम यहाँ क्या करते हो, दोस्तो, हे—तुम क्या किया करते हो" ग्रीर तब एक उन्मत्त हँसी भी उसके साथ मिल गई। श्रीर तब फिर एक बार गीत की ग्रावाज गूँज उठी:

"अगर तुम पुजारी होकर शराब पियोगे, मोटे पुजारी जॉन, तुम मेरे दोस्त— अगर मैं खाता रहूँ, और तुम शराब पीते रहो— तो फिर प्रार्थना कौन गाएगा—तुम्हारा क्या ख्याल है।"

लॉलेस, श्रफसोस है, शराब पीकर मकान में इधर-उधर लड़लड़ाता फिर रहा है कि कहीं पड़कर सोए और शराब से नशे से मुक्त हो।

डिक अन्दर ही अन्दर क्रोध से जल उठा। वह जासूस पहिले तो डर गया क्योंकि उसे यह भय हो उठा था कि उसे एक शराबी आदमी से टक्कर लेनी है और अब बिल्ली के समान तेज़ी से वह कमरे से बाहर हो गया और रिचर्ड की आँखों से ओभल हो गया।

ग्रव क्या किया जाय ? श्रगर वह ग्राज रात लॉलेस से बिलकुल सम्पर्क न रखे तो फिर जोना की मुक्ति का द्वार बन्द ! श्रौर श्रगर वह इस मदमत्तवनचारी से बातचीत करे श्रौर जासूस कहीं छिपकर ताकता हो तो फिर ऐसा भयानक परिख्याम होगा कि उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता।

लेकिन फिर भी डिक ने अन्तिम बात करने का ही फैसला किया। इस पर्दे से निकलकर वह दरवाजे में खड़ा हो गया कि हाथ उठाकर उसे सावधानी का संकेत कर दे। लॉलेस शराब के नशे में आँखों सहित लाल पड़ गया था और अपने पैरों पर लड़खड़ाता हुआ उत्तरोत्तर निकट आने लगा और आखिरकार उसने अपने तरुएा कमाण्डर को देख लिया और उसका स्वागत किया और नाम लेकर ज़ोर-ज़ोर से पुकारने लगा।

डिक आगे कूद आया और उस शराबी को जोरों से हिला डाला।

"जानवर!" वह फुसफुसाया—"तुम जानवर हो—ग्रादमी नहीं। इस प्रकार मूर्खता करना तो दगावाजी से बदतर है। हम सभी को मौत की टिक-टिकी पर लटका दिया जाएगा।"

लेकिन लॉलेस केवल हँसता था और लड़खड़ाता था और शैल्टन को अपनी पीठ पर लादकर ले जाना चाहता था।

श्रीर तभी डिक के तेज कानों ने सुना कि उसी चित्रकारीयुक्त पर्दें के पीछे कपड़ों की खरखराहट हुई श्रीर वह जोर से हिला। वह कूदकर उस श्रावाज पर पहुँच गया श्रीर वह दीवार पर लटकने वाला पर्दा टूटकर गिर गया श्रीर डिक श्रीर जासूस उस कपड़े के अन्दर ही लिपट गए। वह एक दूसरे की गर्दन पकड़ने के लिए बराबर लुढ़कते रहे, कभी-कभी वह पर्दो पर भटक जाते श्रीर कभी उस महान कु द्वावस्था में भी बिलकुल खामोश होकर कुछ सुनने लगते। लेकिन जासूस दुर्बल था श्रीर श्रंतिम बार में वह डिक के खंजर के एक ही प्रहार से उसके घुटनों के पास लटक रहा श्रीर फिर कभी साँस न ले सका।

इस भयानक और तीन्न कियाकाल में लॉलेस असमर्थ की तरह खड़ा रहा भौर जब डिक अपना काम समाप्त करके उठ खड़ा हुआ और नीचे की मंजिल से आती हुई आवाज को सुनने के लिए कान देने लगा, तब भी वह हवा में भूलती हुई एक टहनी के समान खड़ा-खड़ा डोल रहा था और मरे हुए आदमी के चेहरे की ओर ताक रहा था।

"यह ठीक हुग्रा", डिक ने श्राखिरकार कहा, "कि उन लोगों ने हमें सुना नहीं। देवताश्रों को धन्यवाद दो। लेकिन श्रव इस बेचारे जासूस का क्या करूँ, कम से कम उसकी जेब से मैं श्रपनी फुनगी तो ले ही लूँ।"

श्रीर ऐसा कहते हुए उसने उसकी जेब में हाथ डाला। उस फुंदा के श्रितिरिक्त उसमें सिक्के भी थे। साथ ही एक चिट्ठी भी थी जो कि लार्ड शोरबी ने लार्ड वेन्स्लेडेल को लिखी थी। डिक ने उसकी मोहर और पत्र को पढ़ा। इससे यह स्पष्ट पता चलता था कि शोरबी का लार्ड विश्वासघातपूर्वक यार्क वंश से बातचीत चला रहा था।

यह युवक लिखने का कलम श्रीर दूसरा सामान बहुधा अपने पास रखता ्था। उसने अपने घुटनों पर काग़ज रखकर दो पंक्तियाँ उस पत्र में श्रीर जोड़ दीं:

"माई लार्ड शोरबी, तुमने पत्र तो लिखा लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा स्नादमी किस प्रकार मारा गया। लेकिन मेरा लिखा भी जरा पढ़ लो। खुश होने की जरूरत नहीं है।

जॉन एमेण्ड-म्राल''

उसने यह पत्र उस लाश की छाती पर टांक दिया और तब लॉलेस ने, जो ग्रब तक इस व्यापार को मूर्खतापूर्वक खड़ा देखता रहा था, एकदम चैतन्य हो गया और उसने ग्रपनी गाउन के नीचे से एक काला तीर निकाला ग्रीर उस काग़ज में फैंसाकर फिर उसी स्थान पर लगा दिया।

मृतक के प्रति इस अप्रतिष्ठा और वेरहमी के व्यवहार से डिक का मन बहुत वेचैन हुआ, लेकिन वह पुराना वनचारी खड़ा-खड़ा हँसता ही रहा।

"नहीं, इसका श्रेय मेरे हुक्म को जाएगा", वह पुनः हिचिकियाँ लेने लगा, "मेरे भ्रानन्दी वनचारियों को इसका श्रेय जाना चाहिये भाई" भ्रौर तब भ्रपनी भ्रांखें बन्द करके भ्रौर मुंह खोलकर वह जोर से गाने लगा:

"अगर तुम भी शराब पीने लगोगे--"

"शान्त रहो, लफंगे", श्रौर उसने जोरों से उसे दीवार से टकराया, "मैं केवल दो शब्दों में, मरियम की सौगन्ध, तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे भेजे में क्रिया बिलकुल शराब ही शराव भर गई है, श्रवल बिलकुल नहीं ? मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर चले जाग्रो, श्रौर श्रगर तुम यहीं भटकते रहे तो न केवल तुम ही वरन मैं भी सूली पर लटका दिया जाऊँगा। तब चलो, जल्दी करो श्रौर श्रगर तुमने भूल की तो याद रखो मुक्ते यह भूलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा कप्तान हूँ श्रौर तुम्हारा श्रहसानमन्द भी !"

तब डिक की आँखों की वह चमक और डिक की आवाज की उस लरज ने उस साधु का मस्तिष्क कुछ ठीक कर दिया और उन शब्दों का अर्थ भी अं उसकी समक्ष में कुछ-कुछ आने लगा।

"धर्म की सौगन्व", लॉलेस चिल्लाया, "श्रगर मेरी जरूरत नहीं है, तो में जाता हूँ !" और वह लड़खड़ाता हुआ बराण्डे से बाहर चला गया। और विवार के सहारे-सहारे खिसकता हुआ वह नीचे उतर गया।

श्रीर ज्योंही वह नजर से ग्रोभल हुग्रा, डिक स्फूर्ति के साथ ग्रपनी जगह पर पहुँच गया श्रीर छिपकर उस घटना की प्रतिक्रिया की जाँच करने लगा। बुद्धिमत्ता का तक़ाजा था कि वह वहाँ से चला जाता, परन्तु प्रेम श्रीर श्रीत्सुक्य भावना ने उसे रोक लिया।

डिक उस चित्रकारीयुक्त पर्दे के पीछे बिलकुल सीधा खड़ा हुआ था, इस-लिए प्रतीक्षा करना अत्यन्त दूभर प्रतीत होता था। कमरे के अन्दर की आंच जलकर समाप्त हो रही थी और लैंग्प की बत्ती जलकर धुर्या छोड़ने लगी थी और अभी तक इस ऊपर की मंजिल वाले लोगों के लौटकर आते की कोई आहट नहीं थी। अभी तक भी खाना खाने वाली पार्टी की घुँघली-सी आवाज़ ऊपर चढ़ती आ रही थी। और अब भी इस वर्फ की गहरी चादर के नीचे शोरबी नगर चुपचाप सोया पड़ा था।

श्राखिरकार पदचाप श्रीर बोलने की श्रावाचों निकट बढ़ने लगीं श्रीर जिस समय सर डेनियल के कुछ मेहमान उस घटनास्थल पर पहुँचे तो उन्होंने उस फटे हुए पर्दे श्रीर उस मरे हुए जासूस को देखा।

कुछ लोग आगे की तरफ और कुछ पीछे की और भाग खड़े हुए। और सभी एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे।

इस चिल्लाने की भ्रावाज को सुनकर मेहमान, शस्त्रधारी सैनिक, स्त्रियाँ, नौकर भ्रौर संक्षेप में इस विशाल हाउस के सभी लोग उस भ्रोर दौड़ भ्राए।

तत्काल रास्ता साफ़ हुम्रा क्योंकि सर डेनियल ग्रौर उनके पीछे ग्राने वाले
 दिन के वर महोदय—लार्ड शोरबी—भी घटनास्थल की ग्रोर बढ़ रहे थे।

"माई लाई", सर देनियल ने कहा, "क्या मैंने आपको इस पाजी काले तीर के बारे में नहीं बताया है ? सबूत के लिए, इसे देख लीजिए । वह वहाँ खड़ा है और संयोग से आपकी ही वर्दी पहिने हुए किसी आदमी की छाती में गड़ा हुआ है या किसी आदमी ने आपकी वर्दी चुराली है ?"

"खुदा ख़ैर करे, यह तो मेरा ही आदमी था", लार्ड शोरबी ने पीछे होते हुए कहा, ''यह तो शिकारी कुत्ते की तरह तेज और तिल की तरह अदृश्य हो जाने वाला आदमी था।''

"ग्राह ठीक ही कहा ग्रापने", सर डेनियल ने कहा, "लेकिन क्या सूँघकर वह मेरी हवेली में ग्राया था, लेकिन अफसोस कि ग्रब यह कभी भी कुछ न सूँघ सकेगा।"

''श्राप प्रसन्न हों सर डेनियल, एक कागज़ पर कुछ लिखा हुआ है और वह उसकी छाती पर पिन से टँका हुआ है !''

"सब कुछ मुफे दे दो, तीर भी और दूसरा सब कुछ भी।" और जब उसने वह तीर अपने हाथ में ले लिया तो वह कुछ देर तक उसे हाथ में लिए हुए ही देखता हुआ कुछ सोचता रहा। "ऐ" उसने लार्ड शोरबी से कहा, "यह वह षृशा है जो मेरे क़दमों के बिल्कुल नज़दीक घूमती रहती है। यह काली लकड़ी या इसके समान ही कोई चीज एक न एक दिन मुफ्ने गिराकर रहेगी। श्रोर दोस्त, एक स्पष्टवादी नाइट की सलाह मानो, कहीं ऐसा न हो कि ये तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएँ। यहाँ से भाग जाओ। यह एक ऐसी बीमारी है, जो निरंतर श्रंग-प्रत्यंग को मड़ोरती रहती है। लेकिन देखें तो सही, इस पत्र में क्या लिखा है? श्रोह, मैं ठीक ही कहता था, उन्होंने तुम्हें भी निज्ञाना वना लिया है, कल या परसों वह तुम पर वार करेंगे, लेकिन तुमने पत्र में लिखा कया था।"

लार्ड शोरबी ने तीर पर से कागज़ खींच लिया, उसे पढ़ा और मरोड़कर अपने हाथों में दबा लिया और अपनी किसक को दूर करता हुआ, वह उस लाश के निकट घुटने टेककर बैठ गया और बड़ी तत्परता से उसकी जेवें टटोलने लगा।

"देखो तो", उसने कहा, "सचमुच एक बहुत जरूरी कागज़ मेरे हाथ से जाता रहा है। ग्राह, ग्रगर उस पाजी की गर्दन मेरे हाथ में एक बार ग्रा जाती, जिसने वह पत्र लिया है। बहुत बड़ी हानि हो चुकी है, चारों तरफ़ के नाके-बन्दी कर दो।"

उस हवेली के चारों श्रोर श्रीर बगीचे में सन्तरी लोग तैनात कर दिए गए। हवेली के जीनों के हर मोड़ पर एक सन्तरी खड़ा किया गया, एक पूरी टुकड़ी द्वार के निकट वाले हॉल में श्रीर दूसरी टुकड़ी बाहर जलने वाली श्राग के चारों तरफ़ तैनात कर दी गई। सर डेनियल के श्रनुयायियों में लार्ड शोरबी के श्रनुयायियों की संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार हवेली को बाह्य श्राक्रमरण के प्रति एकदम सुरक्षित कर लिया गया श्रीर श्रगर कोई शत्रु श्रभी श्रन्दर ही खिपा हुआ था तो उसको भी जाल में फँसाने की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थीं।

इसी बीच उस जासूस की लाश गिरते हुए बर्फ़ के भ्रन्दर ही बाहर निकाली गई श्रीर एवे चर्च में रख दी गई।

जब तक यह सब कुछ हो न गया, श्रीर उसके वाद चारों तरफ़ खामोशी छा न गई, तब तक उन दोनों युवितयों ने रिचर्ड शैल्टन की उसके छिपने के स्थान से नहीं निकाला। उन्होंने उसे बाहर निकाला श्रीर घटना की पूरी रिपोर्ट दे दी। उसने भी श्रपनी तरफ़ से जासूस के श्रागमन श्रीर उसके श्राकस्मिक श्रन्त की कहानी कह सुनाई।

जोना यह सुनकर मूर्च्छितप्राय-सी पीछे दीवार से टिक गई।

"लेकिन इससे भी कुछ लाभ होगा नहीं," उसने कहा, "कल तो मेरी जादी होना निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता।"

"क्या," उसकी सखी चिल्लाई, "और यह हमारा पालादीन है, जो शेरों को चूहों की तरह तितर-वितर कर सकता है। तुम्हें उसकी शक्ति में इतना कम विश्वास क्यों है ? आओ, शेरों को हाँकने वाले, अपने वीरोचित परामर्श से हमारे दिलों को सान्त्वना दो।"

डिक अपने ही शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किए जाने पर अत्यन्त लिजित होने लगा, लेकिन यद्यपि वह लजा रहा था फिर भी वह अत्यन्त मुस्तैवी के साथ बोल रहा था।

"सच है," उसने कहा, "हम विपत्ति की खोह में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आधे घण्टे के लिए भी इस हवेली से बाहर जा सकता तो मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, और बादी भी सरलतापूर्वक रोकी जा सकती है।"

"और सिंह", लड़की ने मुँह बनाया, "उन्हें खदेड़ा जा सकता है !"

"में भ्रापसे क्षमा माँगता हूँ," डिक ने कहा, "मैं इस समय दर्प की वाराि में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन भ्राप लोगों से परामर्श भीर मन्त्रणा की श्राका करता हूँ। श्रापर मैं सन्तरियों की इस घनी भीड़ को पार करके इस हवेली के बाहर नहीं जा सका तो मेरे बस का कुछ भी नहीं रहेगा। मैं भ्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा श्राक्षय ठीक-ठीक समक्षकर मुक्ते परामर्श दिया जाए।"

"तुम यह क्यों कहती थीं जोन कि वह गॅवार है ?" उस लड़की ने कहा, "मैं घोषित करती हूँ कि उसकी वागी में विलास है, सिर में उसके मस्तिष्क है, वह प्रत्युत्पन्नमित है, विनम्र ग्रीर दुर्धर्ष है। तुम्हें ग्रीर क्या चाहिए था ?"

"नहीं" जोना एक गहरा उसाँस लेती हुई मुस्कराई, "उन्होंने मेरे डिक को बदल दिया है। जब मैंने उसे देखा था तो वह बड़ा गँवार था। लेकिन इससे म्रब क्या म्रन्तर पड़ता है। कल तो मैं फिर भी लेडी-शोरबी बना ही दी जाऊँगी?"

"नहीं तो फिर मैं यह दु:साहस भी करूँगा ही" डिक ने कहा, "जिस तरह एक उड़नपरी मुक्ते यहाँ पहुँचा गई, उसी प्रकार कोई चीज मुक्ते यहाँ से बाहर ले जा सकती है । उस जासूस का नाम क्या था ?"

"रटर," उस युवती ने कहा, "ग्रौर पुकारने में वह कितना ग्रच्छा भी लगता है लेकिन ग्रब तुम उस नाम का क्या करोगे सिंहों को हाँकने वाले ! ग्रब तुम्हारे मन में क्या है ?"

"ग्रब मैं साहस करके बाहर निकलूंगा," डिक ने उत्तर दिया, "ग्रौर ग्रगर किसी ने जाते हुए टोका तो मैं कहूँगा कि बेचारे रटर की लाश पर धर्म-मन्त्र पढ़ने जाता हूँ। वह लोग ग्रब भी वहाँ प्रार्थना कर रहे होंगे।"

"यह उपाय तो बहुत सामान्य-सा प्रतीत होता है," लड़की ने कहा, "लेकिन फिर भी शायद यह सफल हो जाए।"

"नहीं," शैल्टन ने कहा, "यह कोई योजना नहीं है, केवल साहस है, जो संकट के समय ग्रनेक उपायों से ग्राधिक सफल होता है।"

"तुम ठीक कहते हो," उसने कहा, "तब तुम मरियम का नाम लेकर जाभ्रो, देवता तुम्हारी यात्रा सफल करें। तुम यहाँ एक ग़रीब लड़की को छोड़े जा रहे हो जो तुम्हें थ्रौर केवल तुम्हें! प्रेम करती है और दूसरी जो तुम्हारी सच्ची मित्र है। उनके लिए अपने को सावधान रखना और किसी भयंकर जोखिम में अपने प्राणों को मत फॅसाना!"

"ठीक है," जोना ने कहा, "जाग्रो डिक, ग्रब तुम यहाँ रही या जाग्रो, लेकिन मेरे लिए ग्रपने प्राणों को संकट में मत डालना। तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे साथ जा रहा है। देवता तुम्हारी रक्षा करें!"

डिक पहिले सन्तरी के पास से इतने विश्वास के साथ गुजर गया कि वह केवल उसके मुँह की ग्रोर घूरता रह गया लेकिन दूसरे मोड़ पर जब सन्तरी के पास से गुजरने लगा तो उसने उसके सामने ग्रपना भाला फैलाकर रास्ता रोक लिया ग्रीर बाहर जाने का उद्देश्य पूछा।

"पैक्स वाबिस्कम," डिक ने उत्तर दिया, "मैं ग़रीब रटर की लाश के ऊपर धर्म-मंत्र पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।"

"ठीक है," सन्तरी ने कहा, "लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाने दिया जा सकता। उसने एक सनोवर के तने पर टिककर सीटी बजाई और कहा, "एक आदमी जा रहा है।"

उस जीने के नीचे उसे एक गार्ड उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। ग्रौर

जब उसने एक बार फिर श्रपनी कहानी दोहराई तो उस टुकड़ी के नायक ने चार श्रादिमयों के साथ उसे चर्च की श्रोर रवाना कर दिया।

"उसे खिसकने न देना मेरे जवानो," उसने कहा, "श्रपने प्राणों की यदि चिंता है तो उसे सर श्रोलीवर के पास ले जाना।"

द्वार तब खोल दिया गया। एक भ्रादमी ने डिक को वाँह से पकड़ लिया, दूसरा मशाल लेकर आगे बढ़ा और चौथा भुकी हुई कमान पर तीर चढ़ाकर पीछे-पीछे चलने लगा। इस प्रकार वह उसे बाग में से निकालकर ले गए। उस समय चारों थोर खंधेरा छाया हुआ था और बर्फ़ पड़ रहा था। और वह चर्च की धीमी-धीमी टिमटिमाती बत्तियों की ओर बढ़ रहे थे।

पश्चिमी सीमान्त पर तीरंदाजों की एक दुकड़ी खड़ी थी, ये लोग दरवाजों के घुमावों के साये में भुके खड़े थे। डिक के रहवरों ने उनसे कुछ कहा और तब उसे ग्रागे जाने की इजाजत मिल सकी। और वह उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सका।

चर्च में रोशनी बहुत कम थी और गोलाकार छत से कहीं-कहीं कुछ बड़े लोगों के नीजीं प्रार्थना-गृहों में कुछ लैम्प जल रहे थे। गिर्जा के पूर्वी भाग में मृतक की लाश पड़ी हुई थी। उसका शरीर सम्मानपूर्वक भ्रथीं पर रखा हुआ था।

गुम्बदों में प्रार्थना का स्वर गूँज रहा था; बहुत-सी आकृतियाँ उस प्रार्थना-गृह में भुकी हुई थीं श्रीर एक पादरी वेदी पर बैठा हुआ शोक-समय की वेशभूपा पहिने हुए प्रार्थना पढ़ रहा था।

इस नवागन्तुक के ग्रागमन पर उन कफन बाँधकर भुके हुए पादिरयों में से एक ने सिर उठाया और चर्च के वाहर खड़े सन्तरियों के पास जाकर उनके नेता से पूछा कि वह ग्रादमी चर्च में किस उद्देश्य से लाया गया। प्रार्थना ग्रौर मृतक के प्रति सम्मान की भावना से वह बहुत ही सतर्क स्वर में बोले लेकिन उस विशाल इमारत के रिक्त स्थान में वह शब्द प्रतिष्वनित होते रहे और वार-वार प्रतिध्वनित होते रहे।

"साधु ?" सर ग्रोलीवर ने कहा (क्योंकि वह स्वयं ही ग्राज के लिए नियुक्त साधु था) जब उसने तीरंदाज की रिपोर्ट सुन ली, "मेरे भाई, मुभे तुम्हारे ग्राने की कोई प्रतीक्षा नहीं थी।" उसने शैल्टन की ग्रोर ग्रामुख होते हुए कहा, "मैं शिष्टतापूर्वक तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो ? और तुम किसके कहने पर हमारी प्रार्थना में शरीक होना चाहते हो ।"

डिक, ग्रपनी कफ़नी से मुँह ढके हुए था, उसने सर श्रोलीवर को सन्तरियों से दो क़दम हटकर ग्राने का इशारा किया। ग्रीर ज्योंही पादरी ने वैसा किया, "मैं ग्रापको घोखा देने का साहस नहीं कर सकता महोदय!" उसने कहा, "मेरी जिन्दगी ग्रव ग्रापके हाथों में है।"

सर स्रोलीवर एकदम चौंक उठे। उनका मुँह पीला पड़ गया स्रौर एक क्षरण के लिए वह बिलकुल चुपचाप रह गए।

"रिचर्ड," उसने कहा, "मैं नहीं जानता कि तुम किस उद्देश्य से यहाँ ग्राए हो, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक ही होगा, इस पर मुफ्ते संदेह है। लेकिन फिर भी मेरे ग्रन्दर जो कुछ दया-माया है—उसे लेकर मैं सीधे तुम्हें विपत्ति में नहीं फँसाऊँगा। तुम रात भर मेरे साथ स्टाल में बैठोगे। तुम यहीं बैठे रहोगे, जब तक माई लार्ड शोरबी का विवाह सम्पन्न हो चुकेगा ग्रौर पार्टी सुरक्षित रूप से ग्रपने घर पहुँच चुकेगी ग्रौर ग्रगर सब कुछ विधिपूर्वक सम्पन्न हो ग्रमा ग्रौर ग्रगर तुम्हारा रचा हुग्ना कोई षड्यन्त्र सफल न हुग्ना तो तुम जिधर चाहो उधर जा सकते हो। लेकिन ग्रगर तुम्हारा इरादा खून बहाने का है तो वह तुम्हारे सिर काटकर बदला ग्रवश्य लेगा, ग्रामीन ?"

भीर पादरी ने श्रद्धापूर्वक उसको क्रास प्रदान किया भीर श्रपने साथ उसे वेदी की स्रोर लेकर बढ़ गया।

इसके साथ ही उसने सैनिकों से कुछ शब्द कहे और डिक को बाँह से पकड़कर वह प्रार्थना-गृह में ले गया। और उसे अपने ही निकट स्टाल में बैठा लिया। शिष्टाचारवश युवक तत्काल भुक गया और प्रार्थना में मग्न होने का वहाना करने लगा।

उसकी श्राँखें श्रीर उसका मस्तिष्क फिर भी चारों श्रीर घूम रहे थे। उन सैनिकों में से तीन—उसने देख लिया था—श्रंघेरे में छिपकर स्थिति समक्षकर खड़े हो गए थे। उन्होंने हवेली की श्रीर न लौटकर वैसा किया था, इससे स्पष्ट था कि सर श्रोलीवर की श्राज्ञा से ही वह सब हुश्रा था। इस प्रकार वह इस चर्च के उस पैशाचिक वातावरए। में मारी रात काटेगा श्रौर जिसे उसने कत्ल किया था,

उसके पीले चेहरे की ग्रोर देखता हुग्रा ! ग्रगले दिन प्रातःकाल उसकी प्राणा-धिक प्रेयसी उसीकी ग्राँखों के सामने एक दूसरे ग्रादमी के साथ ब्याह दी जाएगी !

लेकिन फिर भी उसने अपने मस्तिप्क पर अधिकार कर लिया था और भिवष्य में घटित होने वाली घटनाश्रों का सामना करने का साहस हृदय में बटोरते हुए फिर ध्यानमन हो गया।

शोरबी के उस गिर्जाघर में बिना व्यवधान के रात्रि भर प्रार्थना चलती रही। कभी-कभी स्तोत्रगान होने लगता था ग्रौर कभी-कभी एक-दो टंकार बंटे पर बज उठती थीं।

वह जासूस रटर बड़े आदरपूर्वक विदा किया गया था। वह वहाँ पादिरयों द्वारा सम्यक् विधि से लेटा दिया गया। उसके हाथ उसके वक्ष पर रखे थे और उसकी आँखें छत की श्रोर निहार रही थीं। और स्टाल में बैठा हुआ वह युवक, जिसने उसे कत्ल किया था, बड़ी व्यग्रतापूर्वक दिन के निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था।

इन कई घण्टों में केवल एक बार सर श्रोलीवर अपने बन्दी की श्रोर भुका था।

"रिचर्ड", उसने फुसफुसाया, "ग्रगर तुम मेरी जिन्दगी पर कोई कुत्सित इरादा लेकर ग्राए हो तो बेटे, तुम एक बेगुनाह ग्रादमी की जान लोगे। स्वर्गस्थ देवताग्रों की दृष्टि में मैंने गुनाह ग्रवश्य किए हैं किन्तु तुम्हारे प्रति मैं लेशमात्र भी गुनहगार साबित नहीं हो सकता।"

"मेरे पिता", उसने उसी स्वर में उत्तर दिया, "मेरा विश्वास करो। मेरा कोई भी कुत्सित उद्देश्य नहीं है। रहा ग्रापकी निर्दोषिता के बारे में। ग्रापने ग्रापनी सफ़ाई दे तो दी है, लेकिन वह ग्रत्यन्त सन्दिग्ध सफ़ाई थी।"

"एक ग्रादमी ग्रपराधी होते हुए भी निर्दोप हो सकता है", पुजारी ने कहा, "ग्रंधी ग्रांखों से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कोई ग्रादमी जा सकता है, जबिक उसके परिगाम से वह भनी प्रकार ग्रवगत न हो। इसी प्रकार मेरे साथ हुग्रा । मैंने तुम्हारे पिता की भौत के फन्दे में फँसाया था ग्रवस्य, लेकिन इस धर्मस्थान में देवताश्रों के समक्ष मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं नहीं जानता मैंने किया क्या था ।"

"यह हो सकता है", डिक ने उर दिया, "लेकिन देखो, आपने मुभे कैंसे जाल में फँसा लिया है। मैं यहाँ अपका जज और वन्दी दोनों वना हुआ हूँ कि आपको देखकर मुभे अपने जीवन का संकट भी सताता है और मेरा क्रोध भी भड़कता है। मेरा ख्याल है कि अगर आज तक आपने एक पादरी का सच्चरित्र जीवन व्यतीत किया होता तो आप न मुभ्भे भयभीत होते और न मुभसे घुएगा करते और रहा आपकी प्रार्थना के बारे में, उनकी आवश्यकता है—इसलिए मैं आपका आदेश मानता हूँ, लेकिन मैं आपके सम्पर्क का भार अपने उत्पर अधिक नहीं सहन कर सकूँगा।"

पादरी ने इतनी गहरी साँस ली कि उसे सुनकर उस युवक के हृदय में भी एक बार दया उमड़ आई, और उसने अपना सिर इस प्रकार फ़ुका लिया जैसे वह चिन्ता के वशीभूत ट्वटा हुआ कोई ग़रीब आदमी हो। डिक ने अधिक देर तक प्रार्थना नहीं की। लेकिन उसकी अंगुलियों में माला अब भी घूम रही थी और उसके दाँतों की किटिकटाहट जैसे प्रार्थना-मन्त्रों का उच्चारए। कर रही थी।

प्राची में रजत प्रकाश का उदय हो रहा था और चर्च के रंगीन वातायनों से छनकर अन्दर की मोमबित्तयों को लिज्जत कर रहा था। प्रकाश धीरे-धीरे विस्तार और उष्ज्वलता पकड़ता जा रहा था और दिक्षणा-पूर्वी खिड़िकयों पर गुलाबी रंग खेलने लगा था। तूफान समाप्त हो चुका था, विशाल बादल अपना बर्फ का पासा समेटकर किसी दूर दिशा को कूच कर गए थे। और इस प्रकार एक शरद कालीन उज्ज्वल प्रकाशमय दिन का अभ्युदय हो रहा था।

चर्च के अफ़सरों के आवागमन से शोर मच गया था। अर्थी मृतक-स्थल में प्रहुँचा दी गई थी। फर्श पर से रक्त के दाग धो दिए गए थे, और कोई भी ऐसा चिह्न कहीं नहीं छोड़ा गया था, जिससे माई लार्ड शोरबी के शुभ विवाह के लिए अमंगल होता। तब ही उन पुजारियों ने जो रातभर एक उदासी की मुद्रा में प्रार्थना कर रहे थे, प्रातःकाल अपनी मुखाकृतियों की छटा बदल ली थी और वह उस आनन्दपूर्ण उत्सव के अनुरूप अपने आपको बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। और उससे भी आगे साधु-जन नगर के विभिन्न मन्दिरों में एकत्रित हो गए थे और दिन के आगमन की सूचक प्रार्थनाएँ करनी आरम्भ कर दी थीं।

इस उथल-पुथल में सर डेनियल के सन्तरियों को घोखा देकर ग्रन्दर श्राने का अवसर मिल गया। श्रौर तभी जब डिक ने थकी ग्राँखों से इधर-उधर देखना ग्रारम्भ किया, उसने विल लॉलेस को देखा जो कि ग्रभी तक साधु वैश में इधर-उधर घूम रहा था।

इस वनचारी ने भी उसी समय अपने नायक को पहिचान लिया और उसने अपने हाथों और आँखों से इशारा किया।

डिक हालाँकि कल रात की उन्मादयुक्त हरकतों के लिए लॉलेस को क्षमा नहीं कर सका था, परन्तु वह अपनी विपत्ति में उसे किसी भी प्रकार फॅसाना उचित नहीं समक्तता था और उसने भी इशारे से कहा कि वह भाग जाए। लॉलेस ने जैसे उसका इशारा समक्ष लिया था। वह फौरन एक खम्भे के पीछे ग़ायब हो गया। और डिक ने एक संतोष की साँस खींच ली।

लेकिन तभी वह डाकू ग्रास्तीन पकड़कर उसे भटक रहा था ग्रौर उसके निकट वाले स्थान पर बैंटकर पूरी तरह से भक्तिभावों में लीन हो गया था।

तभी सर श्रोलीवर उठे श्रौर स्टालों के पीछे से होते हुए बाहर प्रतीक्षा करते हुए सैनिकों की श्रोर बढ़ गए। पुजारी का संदेह श्रब पक्का होता जा रहा था श्रौर उसी क्षण लॉलेस चर्च में बन्दी बन गया था।

"हिलो मत," डिक ने फुसफुसाया, "इस समय हम महान संकट में हैं श्रौर यह सब तुम्हारे कल के मतवालेपन का परिगाम है कि तुमने मुक्ते ऐसे स्थान पर बैठे देखा जिसमें न मुक्ते दिलचस्पी है श्रौर न जहाँ वैठने का मुक्ते ग्रिधकार है; क्या तुम्हें इस शंका का श्राभास नहीं मिला था कि तुम यहाँ से विदा हो जाते ?"

"नहीं," लॉलेस ने कहा, " मैंने समभा था कि तुम एलिस के आदेश से यहाँ पर आकर बैठे हो।"

"एलिस," डिक प्रसन्नता से चमका, "तो क्या एलिस लौट ग्राया है ?"

"निश्चय से," वनचारी ने उत्तर दिया, "वह कल रात लौटकर भ्रा गया। भ्रौर उसने इस तरह शराब पीकर मतवाला होने के लिए मुभ्रे पेटी से पीटा। इस प्रकार मेरे मालिक तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो गया; एलिस डकवर्थ बड़ा प्रचण्ड भ्रादमी है। वह क्रेंबन से कूच बोलता हुग्रा इस विवाह को रोकने इधर भ्राया है भ्रौर ऐसा वह करके ही रहेगा, यह समभ लो।''

"तब तो समभ लो," डिक ने विश्वासपूर्वक कहा, "कि तुम ग्रीर मैं मर चुके हैं; मैं यहाँ संदेह के कारण बन्दी बना बैठा हूँ श्रीर श्रगर इस विवाह में कोई विघ्न पृड़ा तो उसके बदले में मेरी गर्दन साफ कर दी जाएगी। मेरे सामने ग्रब एक केवल यही सुविधा है कि या तो मैं अपनी प्रेयसी को छोड़ दूं या ग्रपनी जिन्दगी से हाथ धो लूँ। लेकिन मैं यह निश्चय कर चुका हूँ कि मैं ग्रपने प्राणों का ही उत्सर्ग करूँगा।"

"धर्म की सौगन्ध," लॉलेस चिल्लाया और भ्राघा उठते हुए उसने कहा, "मैं तो चला।"

लेकिन डिक ने अपना हाथ उसके कन्वे पर जमा दिया:

"मित्र लॉलेस, चुपचाप यहीं बैठ जाग्रो," उसने कहा, "क्या तुमने उधर नहीं देखा? वहाँ गुम्बद में जो सैनिक खड़े हैं, तुम्हारे उठने का संकेत पाते ही वह तुम पर फपट पड़ेंगे। तुम जहाज पर जब थे तो तुमने श्रपने प्राण देने के लिए काफी साहस का परिचय दिया था, श्रव यहाँ सूली पर टँगकर प्राण देने के लिए भी थोड़ा साहस दिखाश्रो।"

"मास्टर डिक," लॉलेस ने साँस भरी, "यह भावना मुक्त पर अकस्मात् यह खबर सुनकर सवार हो गई। लेकिन मुक्ते एक क्षाण दोकि मैं अपना साँस बाहर खींच लूँ और मैं सिद्ध कर दूँगा कि मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली हृदय रखता हूँ !"

"वाह, तुम तो बड़े साहसी हो जी," डिक ने उत्तर दिया, "लेकिन फिर भी लॉलेस, इस प्रकार प्राग्ण देना मेरे स्वभाव के बिलकुल प्रतिकूल है, लेकिन जहाँ सिर धुनने के ग्रलावा कोई चारा नहीं, वहाँ सिर ही धुना जाए।"

"नहीं, तुम ठीक कहते हो," लॉलेस ने कहा, "मौत से डरना कैसा मेरे मालिक, छि: ! एक न एक दिन वह सबको उठा ही लेगी; लेकिन मैंने सुना है कि संघर्ष करते हुए मरना एक शानदार मौत होती है, हालांकि आजतक मैंने किसी को भी स्वर्ण से लौटकर वैसी रिपोर्ट देते सुना नहीं।"

श्रीर इतना कहते हुए वह तगड़ा बदमाश ग्रपनी स्टाल में पीछे भूक गया।

श्रौर उसने ग्रत्यन्त ग्रिशिष्टता ग्रौर लापरवाही से ग्रपने हाथ इघर-उघर फेंके।
"लेकिन वास्तव में बात यह है कि," डिक ने कहा, "ग्रभी हमारे लिए
चुपचाप रहने का ही ग्रवसर है। हमें मालूम नहीं है कि एलिस डकवर्थ करना
क्या चाहता है। ग्रगर फिर भी कुछ ग्राशा की भलक दिखाई न दी, तो हम
हाथ-पैर मारेंगे ही।"

श्रव जबिक उन्होंने बातें करना श्रारम्भ कर दी थीं, उन्हें बहुत दूरी से श्राता हुआ, एक मधुर वादन स्वर सुन पड़ने लगा जो कि ऊँचा श्रौर श्रधिक मधुरतर होता जा रहा था। चर्च की घिण्टयाँ जोरों से बजना शुरू हो गई थीं श्रौर लोगों की एक बिशाल भीड़ चर्च के सहन में भरना शुरू हो गई थी। वह लोग बर्फ को श्रपने पैरों से कुचलते श्रौर कभी-कभी हाथों में लेकर उड़ाते हुए श्रागे बढ़ रहे थे। पिंचमी द्वार खोल दिया गया था जिससे बर्फ से ढकी सड़क और उस पर पड़ती हुई लाल रोशनी चमक रही थी। श्रभी प्रातः कालीन बयार चल रही थी लेकिन इन तमाम तैयारियों को देखने से विदित होता था कि लाई शोरबी ने नितान्त प्रातःकाल ही अपना विवाह रचाने का फैसला कर लिया है। श्रौर यह वरयात्री-समूह ही चर्च की श्रोर गाजे-बाजे के साथ बढ़ता श्रा रहा था।

लार्ड शोरवी के कुछ लोग चर्च के बग़ल वाले रास्ते से लोगों की भीड़ को हटा रहे थे और बाहर सहन में शादी पर गाने-बजाने वाले गवैथे बर्फ पर आगे बढ़ते आ रहे थे। शहनाई और ताशे बजाने वाले अपने मुँह को लाल करते हुए अपने वाद्य यन्त्रों में प्राग्ण फूँक रहे थे और ढोल वाले तो इस प्रकार जुटे हुए थे जैसे आज किसी से बाजी लगाकर आए हों।

ये लोग जैसे ही इस पिवित्र धर्मस्थान के निकट पहुँचे वे दोनों स्रोर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए थे। और वे अपने संगीत को और भी बल प्रदान करते हुए स्रपने पैर बर्फ में पटक रहे थे। जैसे ही उन्होंने यह पंक्ति बना ली थी, उसके पीछे अभिजात वर्गीय वरयात्री ग्राने स्रारम्भ हो गये थे। उनकी पोशाकों की शोभा और बहुमूल्यता अलग-अलग थी। वह लोग रेशम और मलमल, समूर, सैटिन, कढ़े हुए और फीतेदार पोशाक पहने हुए थे। ये लोग बर्फ से ढकी हुई सड़क पर रंग-बिरंगे फूलों के समान प्रतीत होते थे। या ऐसे लगते थे जैसे किसी दीवार पर रंगीन चित्रकारी युक्त खिड़की चढ़ी हुई हो।

सर्वप्रथम दुलहिन आई जो अत्यन्त उदास थी और उसका चेहरा शरद् की तरह पीला पड़ा हुआ था। वह सर डेनियल की बाँह पकड़े हुए थी, और उसके पीछे उसकी सखी थी, जो कि वही लड़की थी जिसने बीती रात डिक से मित्रता कर ली थी। थोड़ा ही पीछे वर महोदय थे जिनके मुँह पर अंगराग चम-चम चमक रहा था, और ज्योंही वह उस पित्र स्थान से गुजरा और उसने अपना टोप उतारा तो उसकी खल्वाट खोपड़ी दिखाई पड़ी जोकि भावोत्तेजना के कारगा लाल पड़ गई थी।

श्रीर अब एलिस डकवर्थ का अवसर श्रा पहुँचा था।

डिक ने जो कि विरोधी भावनाओं से उद्देलित अपने सामने के डैस्क को पकड़ रखा था, भीड़ में एक जबर्दस्त आन्दोलन होते देखा। लोग पीछे की श्रोर हटने के लिए कशमकश कर रहे थे और उन्होंने अपने बाजू ऊपर उठाए हुए थे। इन इशारों को देखते ही, उसने चर्च की गैलरी से तीन आदिमियों को तनी हुई कमान लेकर भाँकते हुए देखा। तत्काल ही उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, और इतने वह आश्चर्यचिकत भीड़ कोई प्रतिकार करने का निस्चय करती, वह तीनों वहाँ से हट गए और गायब हो गए।

गिर्जाघर का वह केन्द्रस्थल भयभीत श्रीर चीखती हुई श्रावाजों से गूँज उठा। पुजारी लोग अपने स्थानों पर प्रार्गों का भय लेकर भाग खड़े हुए, चारों श्रोर गाना-वजाना बिलकुल बंद हो गया और हालाँकि सिर पर की घंटियाँ ग्रभी तक बजती जा रही थीं, विनाश का स्वर चैम्बर में भी बज उठा था ग्रौर रिसयों पर कूदकर खेल दिखाने वाले नटों ने श्रपने काम को बंद कर दिया था।

इस केन्द्रस्थल के बीचोवीच वर महोदय पत्यर की तरह गिरे पड़े थे और दो काले तीर उनके शरीर में विघे पड़े थे। वधू मूिच्छित होकर गिर पड़ी थी। सर डेनियल इस भीड़ में कोघ से आग-बबूला हुए भीड़ के अन्दर खड़े थे; एक गज़भर लम्बा तीर उनकी बाँह में लगा हुआ नाच रहा था और एक दूसरे ने जो उनकी भौंहों को छीलता हुआ निकल गया था, उनके समस्त चेहरे को लोह-छुहान कर दिया था।

इस दु:खद घटना के रचयिता, इसके पूर्व कि उनको पकड़ने की चेष्टा की

जाती, घुमावदार सीढ़ियों से उतरकर पिछले द्वार से निकलकर भीड़ में गायव हो गए थे।

डिक और लॉलेस अभी भी असमंजस की स्थिति में अपनी जगहों पर बैठे थे, वह हालाँकि सर्वप्रथम खतरे की सूचना पर ही उठ वैठे थे और बलपूर्वक द्वार की ओर बढ़ने की चेष्टा करने लगे थे, लेकिन स्टालों की तंगी और पाद-रियों की भयभीत भोड़ में जगह न मिलने के कारगा, पुनः अपने स्थानों पर आ वैठे थे।

स्रौर स्रब भय से पीले पड़ते हुए सर स्रोलीवर सर डेनियल की स्रोर बढ़े स्रौर स्रंगुली से डिक की स्रोर संकेत किया।

"वहाँ", वह चिल्लाया, "रिचर्ड शैल्टन बैठा है। उस पर खून का श्रपराध्र है। उसे पकड़ लो, उसको पकड़ लेने की श्राज्ञा दो। हम सभी लोगों के प्राणों के लिए उसे पकड़ लो श्रीर बांध लो। उसने हमें भूमिसात करने की शपथ ग्रहण की है।"

सर डेनियल क्रोध से अंधा हो गया था श्रीर अंशतः उस रक्त से भी अंधा हो रहा था, जो उनके जख्म से बहकर श्राँखों में भरता जा रहा था।

"कहाँ", वह धौंकनी की तरह गूँजा, "उसे घेरकर पकड़ लो, वरना वह इस घड़ी को ग्रीर भी दु:खद बना देगा।"

भीड़ पीछे हट गई और तीरंदाजों के एक दल ने अन्दर प्रवेश किया। डिक को जकड़ कर पकड़ लिया और सिर पकड़ कर उसे स्टाल से खींच लिया और वेदी के नीचे उतार लिया गया। लॉलेस एक भयभीत चूहे की तरह अपने स्थान पर अभी भी बैठा रहा।

सर डेनियल ने अपनी आँखों से खून पोंछते हुए अपने बन्दी पर पलकें मारते गए घूरा।

"थो", उसने कहा, "दगाबाज श्रौर पाजी, श्रव तुम मेरी गिरपत में थ्रा गए हो, श्रौर मैं बड़ी से बड़ी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मेरी श्रांखों में खून की जितनी बूँदें टपक रही हैं, मैं तुम्हारी देह को मरोड़कर उतनी ही कराहें उसमें से निकालूँगा। तो ले जाश्रो इसे", उसने गरजकर कहा, "यह उचित स्थान नहीं है। उसे मेरे घर ले जाश्रो। मैं उसकी गाँठ-गाँठ को तोड़कर रख दूँगा।"

लेकिन डिक ने अपने बन्दी बनाने वालों को भटककर अपनी आवाज ऊपर उठाते हुए कहा, "यह पवित्र स्थान है", वह चिल्लाया, "यह पवित्र स्थान है और यहाँ अनेक पादरी लोग एकत्रित हैं? वह लोग मुभ्ने चर्च से घसीटकर ले जाएगे?"

"हाँ, उस पिवत्र स्थान से जिसे तुमने खूँरेजी करके श्रपिवत्र बना दिया है नौजवान!" एक बहुमूल्य वेश-भूषित ऊँचे कद के भद्र पुरुप ने कहा।

"स्राखिर किस कारण्", डिक ने कहा, "वे मुभे इस रक्तपात से सम्बन्धित करते हैं जबिक उसे सिद्ध नहीं किया गया। मैं तो वस्नुतः इस युवती से विवाह करने का उम्मीदवार था। और उसने, मैं यह कहने की धृष्टता कर सकता हूँ, कि मेरे प्रेम को स्वीकार किया था। लेकिन फिर क्या हुआ ? किसी युवती से प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। मैं अब भी उसके प्रेम को लेकर खड़ा हूँ और मैं हर तरह से निर्दोष हूँ।"

डिक ने अपना पक्ष इतनी मुस्तैदी से प्रस्तुत किया कि भीड़ के कुछ लोग उसका पक्ष लेने लगे लेकिन तभी दूसरी ओर से एक भीड़ ने शोर मचाया कि वह कल रात सर डेनियल के मकान में घूमता देखा गया था। और तभी सर श्रोलीवर ने लॉलेस की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह भी इसी का साथी है। दोनों ने साधु-वेश धारण कर रखा है। वह भी घसीट कर लाया गया और अपने नायक के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। भीड़ की भावनाएँ दोनों ओर से उत्तेजित होती जा रही थीं; कुछ लोग उन्हें भगाने के दृष्टि से उन्हें इधर-उधर घसीट रहे थे और कुछ उन्हें हत्यारा कहकर उन्हें लात घूसे जमा रहे थे। डिक के कान बज रहे थे और उसका सिर घूम रहा था। जैसे कि वह किसी तुफ़ानी नदी के भेंवर में फँस गया हो।

लेकिन उस लम्बे श्रादमी ने, जो पहिले ही डिक को उत्तर दे चुका था, एक भारी श्रावाज में भीड़ को शान्त रहने का श्रादेश दिया।

"इनकी तलाशी लो," उसने कहा, "क्योंकि इनके शस्त्रों को देखकर ही हम इनके उद्देश्यों से परिचित हो सकते हैं ?"

डिक के पास उसके खंजर को छोड़कर ग्रौर कोई हिथयार नहीं निकला, जो कि उसके पक्ष में रहा; लेकिन एक ग्रादमी ने उसे मियान से बाहर निकाला। रटर का रक्त उस पर ज्यों का त्यों लगा हुआ था। इस पर सर डेनियल के ग्रनुयायियों ने शोर मचाया लेकिन उस लम्बे श्रादमी ने अपनी श्रावाज के बल पर ही दमन कर दिया। लेकिन जिस समय लॉलेस की तलाशी ली गई तो उसकी गाउन के नीचे, उन्हीं काले तीरों से भरा एक तरकश निकल श्राया।

"ग्रव तुम क्या कहते हो ?" उस लम्बे ग्रादमी ने डिक पर ऋ द होते हुए कहा।

"सर," डिक ने उत्तर दिया, "मैं इस पवित्र स्थान में हूँ। ग्रौर यहाँ से हिला-जुला भी नहीं हूँ। महोदय, ग्रापकी भद्र श्राकृति से मैं पहिचान सकता हूँ कि ग्राप कोई महापुरुप हैं, ग्रौर ग्रापके हृदय में धर्म ग्रौर न्याय के लिए स्थान है। मैं ग्रापके सम्मुख ग्रपने को बन्दी के रूप में उपस्थित करता हूँ, ग्रौर जान-वूसकर इस पवित्र स्थान की सुरक्षा को छोड़कर। लेकिन मैं किसी भी प्रकार उस ग्रादमी के हाथों में ग्रपने को न पड़ने दूँगा जो कि मैं ऊँची ग्रावाज से कहता हूँ—मेरे स्वर्गीय पिता का क़ातिल है, ग्रौर मेरी भूमि ग्रौर सम्पत्ति को हृद्य रहा है। मैं ग्रापसे प्रार्थना करता हूँ कि ग्राप ग्रपने हाथों मेरा यहाँ बध कर दें, ग्रगर मुक्ते ग्रपराधी पाएँ। ग्रापने ग्रपने कानों से सुना है कि मेरा श्रपराध सि इ किए बिना ही उसने किस तरह मुक्ते यातनाएँ देने की धमिनयाँ दी हैं। ग्रापको यह शोभा नहीं देता कि ग्राप मुक्ते मेरे शत्रु के हाथों में दे दें। मुक्ते कानून के द्वारा न्याय प्रदान करें ग्रौर ग्रगर ग्रपराधी पाएँ तो दयालुता-पूर्वक मुक्ते मृत्यु दण्ड दें।"

"माई लार्ड," सर डेनियल चिल्लाया, "आप इस भेड़िये की बातों पर कान न दें। इसका खूनी खञ्जर इसके अपराध की इसके मुँह पर अभी भी कालिख लगाए हुए है।"

"लेकिन मेरी वात तो सुनें, गुड नाइट,'' उस ऊँचे आदमी ने कहा, ''तुम्हारी उत्तेजना प्रकट करती है कि तुम्हारा मामला कुछ कमज़ोर है।''

श्रीर तत वधू, जो कि मूर्च्छा खुलने के बाद से उस दृश्य को भौंचक्क होकर देखती रह गई थी, ग्रव ग्रपने पकड़ने वालों से छूटकर उस भद्र पुरुष के सम्मुख घुटने टेककर बैठ गई थी।

"माई लार्ड राईसिंघम," वह चिल्लाई, "मेरी बातें सुनकर न्याय कीजिए। मुभो इस ग्रादमी ने बलपूर्वक ग्रपनी सुरक्षा में रख छोड़ा है ग्रौर ग्राज तक कभी भी मेरे प्रति दया ग्रौर उदारता का व्यवहार नहीं किया ग्रौर न ही कभी कोई सुख-सुविधा मुफे प्राप्त हुई; मुफे केवल रिचर्ड शैल्टन से ये सब चीजें प्राप्त हुई जिसे वह अब नेस्तनाबूद करना चाहता है। माई लार्ड, वह केवल मेरे कहने और मेरी प्रार्थना पर सर डेनियल की हवेली में आया और उसका इरादा कुछ भी चुराई करने का नहीं था। जिस समय सर डेनियल उससे अच्छा व्यवहार करते थे, तो उनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर वह इन काले तीरों के विरुद्ध युद्ध करता था लेकिन जब वह उसकी जान लेने पर उतारू हो गया तो अपने प्राप्ता बचाने के लिए वह भाग खड़ा हुआ। उस खूनी हवेली से भागकर उन चोरों और उचक्कों से जा मिलने के सिवा उसके पास चारा ही क्या था। लेकिन इसमें उसका दोष नहीं है, अगर उसका संरक्षक उसके साथ दयालुता के साथ व्यवहार करता और उसकी अमानत का दुष्पयोग न करता तो आज उसका यह अन्त क्यों होता ?"

भीर तब वह नाटे क़द की युवती अपने घुटनों के बल जोना के पास ही बैठ गई भीर प्रार्थना करने लगी:

"ग्रौर माई गुड लार्ड ग्रौर सगे चाचा, मैं ग्रपने ग्रन्तः करएा को साक्षी करके कहती हूँ ग्रौर सबके सम्मुख कि यह युवती जो कुछ कहती है वह सच है। यह मैं थी जिसने उस युवक को ग्रन्दर ग्राने का रास्ता दिखाया था।"

राईसिंघम के सामन्त ने चुपचाप सब कुछ सुना था और जब सब कुछ कहा जा चुका, तब भी वह एक क्षरा खड़ा सोचता ही रहा। तब उसने जोना को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, हालाँकि उल्लेखनीय बात यह थी कि जिसने उसे चाचा कहा था, उसके प्रति उसने उतनी शिष्टता भी दिखाने का कष्ट नहीं किया था।

"सर डेनियल," उसने कहा, "यह मामला कुछ उलका हुग्रा मालूम पड़ता है लेकिन इसकी परीक्षा ग्रीर न्याय मैं करूँगा। तुम विश्वास रखो कि इस मामले पर बहुत ही सतर्कतापूर्वक विचार किया जाएगा। श्रव तुम घर जाग्रो, ग्रीर मरहम-पट्टी जल्मों पर बंधवा कर श्राराम करो। फिर सर्द हवा लगने से घावों के खराब होने का डर रहता है।"

उसने अपने हाथ का संकेत किया और उसके संकेत का पालन करने में तत्पर दोनों सेवकों ने उसका पालन किया। तभी चर्च के बाहर एक बिगुल बजा और लार्ड राईसिंघम की वर्दी पहिने हुए सभी सैनिक पंक्तिबद्ध हो गए। श्रौर चर्च के अन्दर मार्च करते हुए बढ़ आए और उन दोनों बन्दियों को अपने अधिकार में करते हुए वह उसी तरह मार्च करते हुए बाहर चले गए और अदृश्य हो गए।

जैसे वे जा रहे थे, जोना अपने दोनों हाथ उठाकर डिक को बिदा कर रही थी श्रौर दुलहिन की सखी अपने चाचा की नाराजी को स्पष्ट नजर-श्रन्दाज करती हुई उसे एक हवाई चुम्बन भेजती हुई कह रही थी, "अपना हौसला क़ायम रखना, सिंहों को हाँकने वाले !" उसकी इस उक्ति को सुनकर उस दुर्घटना के बाद पहिली बार डिक के मुँह पर मुस्कराहट खिल उठी थी।

श्रलं राईसिंघम जो कि उस समय शोरबी में सबसे महत्वपूर्ण श्रादमी था, उस शहर के सीमान्त पर एक श्रत्यन्त सामान्य नागरिक के यहाँ अपना ढेरा डाले हुए था। घोड़ों पर चढ़े हुए सवार श्रीर सशस्त्र श्रादमी ही जो कि इघर-उधर जाकर संवाद ला श्रीर ले जा रहे थे, यह स्पष्ट करते थे कि वह किसी बड़े लार्ड का स्थान है।

श्रीर यहीं स्थानाभाव के कारण डिक श्रीर लॉलेस को एक ही स्थान में बन्द कर दिया गया।

"तुमने बहुत शानदार बातें कहीं मास्टर शैल्टन," वनचारी ने कहा, "तुमने बड़ी ही चतुराई से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मैं हार्दिकतापूर्वक तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। अगर हम अच्छे हाथों में हैं तो न्यायपूर्वक हमारा फैसला किया जाएगा और आज शाम को किसी समय एक ही बुक्ष पर दोनों को टाँग दिया जाएगा।"

"ठीक तो है मेरे अभागे दोस्त ! मेरा भी बिलकुल यही विचार है।" डिक ने कहा।

"लेकिन अभी भी हमारी कमान में प्रत्यंचा है!" वनचारी ने कहा, "एलिस डकवर्थ हजार में एक आदमी है और तुम्हें अपने हृदय का अङ्ग सम-भता है और यह जानते हुए कि तुम इस मामले में बिलकुल निर्दोष हो, वह तुम्हें छुड़ाने के लिए पृथ्वी और आकाश दोनों एक कर देगा।"

"यह नहीं हो सकता", डिक ने कहा, "वह कर ही क्या सकता है ? उसके पास केवल मुद्री भर भ्रादमी हैं। श्रफ़सोस श्रगर केवल कल को ही ऐसा होता।

ग्रगर केवल कल दोपहर बाद तक मुभे प्रारादान मिल सकता। मेरे पास जो संवाद है उसे मैं ठीक समय पहुँचा सकता तो सब कुछ बिलकुल उल्टा हो सकता था, पर सोचता हूँ, ग्रब वैसा सोचने से लाभ ही क्या हो सकता है।"

"श्रच्छा तो बात यूँ रही", वनचारी ने बात समाप्त करते हुए कहा, "तुम मुक्ते निरपराध बताना और मैं तुम्हें निरपराध घोषित कहाँगा। और दोनों मजबूती के साथ वैसा करेंगे। श्रगर मैं सूली पर चढ़ाया भी गया तो कम से कम सौगन्ध में ही भगवान का नाम काफ़ी मात्रा में लिया जा सकेगा।"

ग्रौर तब डिक विचारमण्न हो गया, लेकिन वह पुराना बदमाश ग्रपनी साधु-वेश-भूषा को मुँह पर ढाँपकर एक कोने में पड़ रहा श्रौर सो गया। श्रौर थोड़ी ही देर बाद वह खरिट भरने लगा था। उसकी कठोर श्रौर दुस्साहस-पूर्ण जिन्दगी ने भय की भावना उसके हृदय से घोकर बिल्कुल साफ़ कर दी थी।

दोपहर बीत गई थी ग्रौर दिन छिपने ही वाला था कि वह कमरा खोला गया। डिक को ऊपर के एक गर्म कमरे में ले जाया गया, जहाँ ग्रर्ल राईसिंघम एक कुर्सी में बैठे ग्राँच ताप रहे थे। ग्रौर विचारों में खोए हए थे।

श्रपने बन्दी के प्रवेश करने पर उन्होंने ऊपर निगाह उठाई।

"जनाब", उन्होंने कहा, "मैं आपके पिता को जानता हूँ जो कि अत्यन्त प्रतिष्ठवान आदमी था, इसिलए मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी रहम आता है। लेकिन मैं तुमसे यह छिपाना नहीं चाहता कि तुम्हारे विरुद्ध बहुत संगीन आरोप है। तुम कातिलों और डाकुओं के साथ मेल रखते हो, तुमने साफ़ तौर पर बादशाह के खिलाफ़ युद्ध घोषित कर रखा है, तुम पर एक जहाज के चुराने का भी सन्देह है और तुम अपने शत्रु के मकान में भी छिपकर गए थे और उसी रात्रि को एक आदमी भी तुमने वहाँ कत्ल किया।"

''श्राप प्रसन्न हों माई लार्ड'', डिक ने उन्हें टोकते हुए कहा, ''जितना कुछ मेरा श्रपराध है, उसे मैं स्पष्टतः स्वीकार कर लूंगा। मैंने रटर का क़त्ल किया है, श्रोर उसके सबूत के लिए यह एक पत्र मुक्ते उसकी जेब में से मिला है।"

लार्ड राईसिंघम ने वह पत्र ले लिया ग्रौर उसे दो बार पढ़ा ।
"तुमने यह पत्र पढ़ा है ?" उन्होंने पूछा ।
"मैंने इसे पढ़ा है ।" डिक ने उत्तर दिया ।

"तो फिर तुम यार्क वंश के हो अथवा लंकास्टरों के ?" अर्ल ने पूछा।

"कुछ दिन हुए, पहिले भी मुक्तसे यह प्रश्न पूछा गया था, किन्तु मैं नहीं जानता कि उसका उत्तर क्या बूँ,'' डिक ने कहा, "लेकिन एक बार उत्तर देने के बाद मैं फिर वहीं दोहरा सकता हूँ माई लार्ड, कि मै यार्कों का पक्ष-पाती हूँ।''

ग्रर्लं ने स्वीकारात्मक रूप से गर्दन हिलाई।

"सचाई से उत्तर दिया," उसने कहा, "तो फिर किस वास्ते तुमने यह पत्र मुभे दिया ?"

"लेकिन विश्वासघातियों के विरुद्ध माई लार्ड, क्या हर द्वार बन्द नहीं होना चाहिए?" डिक ने कहा।

"मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही होता नौजवान," ग्रर्ज ने कहा, "ग्रौर मैं कम से कम तुम्हारे कथन का समर्थन करता हूँ। तुम्हारे ग्रन्दर ग्रुवकोचित ग्रसाव-धानी ग्रधिक है; बुराई जतनी नहीं, लेकिन ग्रगर सर डेनियल जैसा बलवान ग्रावमी हमारे पक्ष में न होता तो मैं तुम्हारा फैसला ग्रवच्य करने की कोशिश करता क्योंकि मैंने छान-बीन की है ग्रौर इसके काफ़ी सबूत हैं कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है; लेकिन देखो जवान, मैं साम्राज्ञी के पक्ष का नेता हूँ, ग्रौर स्वभाव से न्यायप्रिय ग्रौर रहम दिल होने के बावजूद भी मैं ग्रपने दल के पक्ष में ही न्याय कहँगा ग्रौर सर डेनियल का ही पक्ष समर्थन कहँगा!"

"माई लार्ड," डिक ने कहा, "श्राप मुभे श्रत्यन्त घृष्ट समक्षेगे यदि मैं श्रापको परामर्श देने की चेष्टा करूँ तो। लेकिन क्या श्राप सर डेनियल के विश्वास पर भरोसा रखते हैं? मेरा ख्याल है वह श्रनेक बार पक्ष-परिवर्तन कर चुके हैं।"

"नहीं, यह तो इंगलैण्ड की परम्परा है, तुम्हें ग्राखिर क्या मिलेगा," ग्रर्ल ने पूछा, "लेकिन तुम टन्सटाल के नाइट के लिए ग्रनुचित कार्यवाहियाँ करते रहे हो। इस विश्वासघाती पीढ़ी के मध्य, जहाँ तक विश्वास का प्रश्न है, वह बहुत सम्मानपूर्वक हमारे प्रति वफ़ादार रहा है ग्रीर कठोर से कठोर घड़ियों में उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा।"

"तव ग्राप प्रसन्न हों", डिक ने कहा, "ग्रीर एक नज़र इस पत्र पर भी डालें तो शायद ग्राप थोड़ी-बहुत मात्रा में ग्रपने विचार उसके बारे में बदलने पर मजबूर होंगे", उसने सर डेनियल का वह पत्र भी उनके हाथ में पकड़ा दिया जो उसने लार्ड वेन्स्लेडेल को लिखा था।

इसका असर अर्ल की मुद्रा पर तात्कालिक हुआ, वह एक कुढ़ शेर की तरह तड़प उठा और उसका हाथ सीधा अपने खंजर पर गया।

"तुमने यह भी पढ़ा है?" उसने पूछा ।

"यह भी माई लार्ड", डिक ने कहा, "यह आपकी ही मिल्कियत है, जो कि वह लार्ड वेन्स्लेडेल को रिइवत के रूप में प्रस्तुत करने को तैयार है।"

"यह मेरी ही रियासत है जैसा कि तुम कहते हो", अर्ल ने उत्तर दिया, "श्रव मैं इस पत्र को पढ़कर तुम्हारा पक्षपाती हो गया हूँ। इसने मुफ्ते लोमड़ी का बिल दिखा दिया है। जो कुछ माँगते हो माँगो मास्टर शैल्टन, मैं इस श्रह-सान के प्रति अकृतज्ञ नहीं रहूँगा। श्रीर इसके परिचयस्वरूप तुम चाहे यार्क हो या लंकास्टर, साधु हो या चौर—मैं तुम्हें श्राजाद करता हूँ। मरियम के नाम पर जाश्रो, लेकिन समफ रखो कि मैं तुम्हारे साथी को सूली पर लटका दूँगा—लॉलेस को। यह अपराध इतने प्रकट रूप से किया गया है कि किसी न किसी को तो उसके लिए दण्ड जरूर ही दिया जाएगा।"

"माई लार्ड, मेरी पहली माँग आपसे यही है कि उसे भी मुक्त कर दीजिए" डिक ने कहा।

"यह पुराना गुनहगार है; गुंडा, चोर ग्रौर बदमाश, मास्टर शैल्टन", श्रर्ल ने कहा, "बीस वर्ष के गुनाहों ने उसे सूली पर टाँगने के योग्य बना दिया है ग्रौर चाहे ग्राज या कल, चाहे इस अपराध में चाहे उस अपराध में; किसी न किसी बहाने उसे सूली पर चढ़ा ही दिया जाना चाहिए—इसमें सोचना क्या है?"

"फिर भी, माई लार्ड, वह मेरे प्रेम के कारण ही उधर आ निकला था", डिक ने कहा, "और मैं उसे संकट में छोड़कर जाने की अकृतज्ञता नहीं कर सकता।"

''मास्टर शैल्टन, तुम बड़े उद्दण्ड मालूम होते हो'', अर्ल ने कठोरतापूर्वक कहा, ''इस प्रकार इस दुनिया में चलना ही बुराई की जड़ है। लेकिन तुम्हारे उपकार से उऋगा होने के लिए मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण करूँगा। तब दोनों जाग्रो, लेकिन भागकर ग्रीर छिपकर जाना ग्रीर शोरबी नगर को छोड़कर भाग जाग्रो क्योंकि सर डेनियल, ईश्वर उसे वर्वाद करे, तुम्हारे खून का बुरी तरह से प्यासा हो उठा है।"

"माई लार्ड, श्रव मैं शब्दों में श्रापके उपकार के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ग्रौर निकट भविष्य में कोई सेवा करके मैं उससे उऋगा होने की चेष्टा कहुँगा।" डिक यह उत्तर देते हुए उस कक्ष से बाहर श्रा गया। जिस समय डिक और लॉलेस उस मकान के पृष्ठभाग से भागे तो शाम हो चुकी थी। वह बाग की दीवार की ग्राड़ में एककर सोचने लगे कि ग्रब ग्रमागे क्या किया जाए। खतरा बहुत ही भारी था। ग्रगर सर डेनियल के किसी ग्रादमी ने उन्हें देख लिया और शोर मचा दिया तो उन पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे ग्रीर उन्हें काट डाला जाएगा। न केवल शोरबी शहर ही इस दृष्टि से उनके लिए खतरनाक था, वरन बाहर खुले प्रदेश में निकलना भी गश्त के हाथों में पड़ने के संकट से भरा हुआ था।

थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक हवाई चक्की दीखी और उसके पास ही एक किसान का घर भी, जिसके द्वार खुले हुए थे।

"कैसा रहे अगर थोड़ी रात पड़े तक हम उसी में रहें ?" डिक ने पूछा और लॉलेस के पास उससे बेहतर सुभाव न होने के कारण वह दोनों तीर की तरह उसी भ्रोर भाग खड़े हुए भीर पुआल के पीछे उन्होंने अपने आपको छिपा लिया। दिन का प्रकाश शीघ ही समाप्त हो गया और अब चन्द्रमा पृथ्वी पर जमे बर्फ को चाँदी से मढ़ रहा था।

यही समय था जब कि वह गोट ग्रीर बैग पाइप मद्यपान-गृहों की श्रोर बढ़ सकते थे श्रीर ग्रपनी इस विदूषकों जैसी वेश-भूपा से मुक्ति पा सकते थे। लेकिन फिर भी उचित यही था कि बाहर-बाहर ही निकला जाए ग्रीर शहर के ग्रन्दर जाने का खतरा न उठाया जाए। क्योंकि वहीं पर उनके पहिचान लिए ज़ाने श्रीर क़त्ल कर दिए जाने की ग्राधिक सम्भावना थी।

रास्ता बहुत लम्बा था। यह रास्ता सागर तट पर बनी उस हवेली के

बहुत निकट से गुजरता था और बन्दरगाह के भी विल्कुल पास ही पड़ता था। मौसम के साफ़ होने के कारण बन्दरगाह में पड़े हुए अनेक जहाज, अपना लंगर उठाकर दूर देशों की यात्रा के लिए चल खड़े हुए थे और सागर तट पर खड़ा हुआ वह मद्यपान गृह ( हालाँकि क्पर्यू के आदेश का उल्लंघन करता हुआ, अब भी मोमबत्तियों से प्रकाशित था और उसका आतिशदान गर्म था। ) अब भीड़ से विमुक्त था और उसमें अब समुद्र-गीतों का स्वर भी प्रति ध्वनित नहीं हो रहा था।

जल्दी-जल्दी और प्रायः दौड़ते हुए श्रपनी उस साधु-भूषा को घुटनों तक उठाए वे गहरे वर्फ पर से लपके जा रहे थे। श्रौर प्रायः पूरे बन्दरगाह की परि-क्रमा ही कर चुके थे कि एक मदिरालय के द्वार श्रकस्मात् खुले श्रौर उनकी दौड़ती हुई पीठों पर घनी रोशनी पड़ने लगी।

वह तत्काल रुक गए और ऐसा प्रकट करने लगे जैसे किसी अत्यन्त महत्व-पूर्ण चर्चा में व्यस्त हों।

एक के बाद एक, तीन श्रादमी उस मिदरालय से निकले और तीसरा पीछे दरवाजा भी बन्द करता श्राया। ये तीनों श्रादमी श्रपने पैरों पर लड़खड़ा रहे थे। मालूम होता था कि वह बहुत श्रधिक पीते रहे हैं। श्रौर वह चन्द्रमा की रोशनी में श्रसमंजस में खड़े थे जैसे उनके पास कोई काम ही करने को नहो। इनमें से सबसे लम्बा श्रादमी बड़े खेदपूर्ण स्वर में जोर-जोर से कह रहा था:

''म्राह, बढ़िया गैंस्कोनी शराब के सात पीपे, डर्टमाउथ के बन्दरगाह भर में श्रेष्ठतम जहाज, वर्जिन मेरी और तेरह पाउण्ड सोने का सिक्का '' म्राह''''

 "मुक्ते भी बहुत-सी हानियाँ हुई हैं", उनमें से एक द्सरा कह रहा था,
 "लेकिन मेरे नुकसान अपनी ही तरह के थे। मुक्ते मार्टिन्मास में पाँच शिलिंग श्रीर एक पाकेट जिसकी कीमत नौ पैन्स होगी, किसी ने पार कर दिए थे।"

डिक का हृदय यह बातचीत सुनकर अन्दर ही अन्दर कचोट सा रहा था। उन दिनों में लोग अपने से छोटों की हानि और विपत्ति के लिए इतने कम उदासीन रहते थे कि डिक ने एक से अधिक बार यह कभी सोचने का कष्ट नहीं किया था कि उस ग़रीब की 'गुड होप' के नष्ट हो जाने पर उसके दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन इस आकस्मिक मुठभेड़ ने उस अत्याचार और भयानक यात्रा

की याद करा दी और उन दोनों ने अपने मुँह दूसरी ओर घुमा लिए ताकि पहिचान न लिए जाएँ।

जहाज़ का कुत्ता उस विध्वंसित जहाज से बचकर निकल श्राया था श्रौर लौटकर शोरवी की श्रोर चला गया था। वह श्रव श्रव्वास्टर, के निकट ही खड़ा था श्रौर श्रकस्मात् सूँ घता श्रौर ग्रपने कान खड़े करता वह दोनों साधुश्रों पर जोर-जोर से भौंकने लगा था।

उसका मालिक उसके पीछे-पीछे लड़खड़ाता आ रहा था। "हँ, भ्रो जहाज़ियों", वह चिल्लाया, "क्या तुम्हारे पास कुछ सिक्के एक बर्बादशुदा आदमी के लिए हैं—जिन्हें समुद्री डाकुओं ने बर्बाद कर डाला। मैं उन आदमियों में से हूँ—जो वृहस्परिवार तक साधुओं को दक्षिगा दिया करता था और आज शिनवार को स्वयं एक बोतल शराब के लिए पैसे माँगता फिरता है। सात पीपे, बढ़िया गैस्कोनी की शराब, एक जहाज जो स्वयं मेरा था, और मुक्तसे पहले मेरे बाप का था, भ्रनेक प्रकार का माल-असबाब और तेरह पौण्ड सोने का सिक्का। हे, क्या कहते हो? मैं भ्रनेक फांसीसियों से लड़ा हूँ और मैंने इस डर्टमाउथ बन्दरगाह में सबसे अधिक फांसीसियों के गले काटे होंगे। आओ एक पेनी ही दे डालो।"

न ही डिक और न ही लॉलेस उसके प्रश्न का उत्तर देने का साहस कर सका। उन्हें डर था कि कहीं उनमें से कोई उनकी आवाज न पहिचान ले। और वह वहाँ ऐसे खड़े थे जैसे किनारे पर कोई जहाज खड़ा हो और उसे अपनी अगली मंजिल का पता ही न हो।

"ऐ क्या तुम गूंगे हो छोकरे," कप्तान ने पूछा, "दोस्तो," उसने एक हिचकी लेते हुए कहा, "वे शायद गूँगे हैं। मैं इस श्रशिष्टता को पसन्द नहीं करता क्योंकि अगर श्रादमी गूंगा हो तो उसे सम्य होना चाहिए। अगर उससे कोई बोले तो वह फिर भी उत्तर श्रवश्य देगा, मेरा ऐसा ख्याल है!"

इस समय तक नौ-सैनिक टाम को, जो कि व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्ति-शाली श्रादमी था, शायद इस गूंगेपन पर कुछ संदेह होने लगा था। श्रीर उसने दो क़दम श्रागे बढ़कर लॉलेस की बाँह पकड़ ली श्रौर उससे पूछने लगा कि श्राखिर उसे कौन-सा कष्ट बोलने से रोकता था। इसका उत्तर वनचारी ने एक पहलवानी दाँव का प्रयोग करके दिया श्रौर टाम को रेत पर पटक दिया श्रौर डिक को ग्रपने पीछे ग्राने को कहते हुए वह भाग खड़ा हुगा।

यह सब मामला एक सैंकिण्ड में घटित हो गया। डिक के भागने से पूर्व ही ग्रत्वास्टर ने उसे बाँह से पकड़ लिया या और टाम ने मुँह के बल रेंगकर उसकी एक टाँग पकड़ ली थी और तीसरा ग्रादमी एक चौड़ी मुड़ी हुई तलवार उसके सिर के ऊपर घुमा रहा था।

इस घटना से वह उतना भयभीत नहीं था, न इतनी परेशानी उसे हुई थी बिल्क यही शर्म उसे चढ़ रही थी कि वह सर डेनियल के पंजों से निकल आया, अर्ल राईसिन्धम को उसने अपनी वाक्शिक्त से जीत लिया और ध्रब ध्रन्त में इस शराबी कप्तान के हाथ में फॅस गया है। वह केवल लाचार ही नहीं था वरन, उसके अन्तः करण पर एक भारी बोक्त भी था कि उस ग़रीब कप्तान के सर्वनाश का वही उत्तरदायी था और वह भ्राज बिलकुल साधन हीन स्रवस्था में अपने कर्जदार के हाथ पड़ गया था।

"उसे पकड़कर शराब घर में लाखो, ताकि मैं उसका चेहरा देख सकू"," अर्ल्बास्टर ने कहा।

"नहीं, नहीं पहिले उसकी जेब खाली कर लेने दो, बाद में दूसरे लोग हिस्सा न करने लगें," टाम ने कहा।

भौर हालाँकि उसके सिर से पैर तक तलाशी ली गई लेकिन उसके शरीर पर एक छुदाम भी मिला नहीं। केवल लार्ड फॉक्सम की अंगूठी थी जो कि उन्होंने बर्बरतापूर्वक उसकी अंगुलियों में से निकाल ली।

"उसका चेहरा चन्द्रमा की भ्रोर घुमाभ्रो!" कप्तान ने कहा भ्रौर डिक की ठोड़ी को हिलाते हुए उसने कहा, "मरियम भला करे," वह चिल्लाया, "मही तो वह डाकू है!"

''हे !'' टाम चिल्लाया।

"बोरडानस की मरियम की कसम यह तो वह ग्रादमी स्वयं ही है," उसने दोहराया, "श्रव बोलो समुद्री डाक्न, श्रव तुम मेरी पकड़ में हो," वह चिल्लाया, "मेरा जहाज कहाँ है ! मेरी शराब कहाँ है ! हे, श्रव तुम मेरे हाथों में ग्रा गए हो ! मैं तुम्हें इस तरह कस दूँगा—समुद्री डाक्न, हाथ ग्रौर पैर एक साथ ! जैसे कुक्कड़ हो श्रौर फिर इतना ठोकूँगा, इतना ठोकूँगा कि मरियम भला करे!" श्रौर इतना कहकर वह सामुद्रिकों जैसी चतुराई से रस्सी लेकर उसके चारों

स्रोर लपेटने लगा स्रौर हर मोड़ पर वह एक गाँठ देकर उसे सुरक्षित करता जाता था स्रौर सारी रस्सी को एक वहिंशयाना सक्ती के साथ लपेट रहा था।

श्रीर जब वह यह कर चुका तो यह छोकरा उसके हाथ में एक वंडल के समान बनकर रह गया था—बिलकुल मृतकवत्। कप्तान ने एक हाथ की दूरी पर उसे थाम लिया श्रीर जोर-जोर से श्रट्टहास करने लगा। श्रीर तब उसने उसके कान पर एक ठनठनाता हुआ घूसा मारकर उसे गिरा दिया श्रीर फिर लात मारता गया, मारता गया। डिक की छाती में क्रोध तूफ़ान की तरह उफ़ान खा रहा था। क्रोध ने उसका गला घोंट-सा दिया था श्रीर वह श्रपनी मृत्यु के लिए कामना करने लगा था लेकिन जब उस कप्तान ने इस बेरहमी पूर्ण खेल से थककर उसे रेत पर पड़ा छोड़ दिया श्रीर श्रपने साथियों से उसका कोई इलाज बताने का परामर्श करने लगा तो उसने श्रपने क्रोध पर काबू कर लिया। वह कोई उपाय सोचना चाहता था, पूर्व इसके कि वह उसे यन्त्रणा देने का कोई श्रीर नया उपाय करना शुरू कर दें।

उसी समय जब कि उसके गिरफ्तार करने वाले अभी परामर्श ही कर रहे थे कि उसका क्या किया जाए, उसने बड़ी स्वस्थ ग्रावाज में पुकारा भ्रौर भ्रत्यन्त विश्वासपूर्वक कहा:

"मेरे मालिको," उसने कहा, "तुम लोग बिलकुल बेवकूफ़ हो चुके हो। ग्राज ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में एक सुनहरा श्रवसर प्रदान किया है जिससे तुम इतनी दौलत पा सकते हो कि जहाज पर तिजारत करते हुए तीस विदेश यात्राश्चों में भी उतना कभी पैदा न कर सकोगे। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? मुभे मार रहे हो? नहीं ऐसा तो कोधी बालक ही कर सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसे बहादुर श्रादमी जो न श्राग से डरते हैं न पानी से श्रीर सोने को गोश्त की तरह प्यार करते हैं— उनके लिए यह व्यवहार शोभा नहीं देता।"

"ऐ," टाम ने कहा, "भ्रब तुम पकड़ लिए गए तो फिर हमें ठगना चाहते हो ?"

"तुम्हें ठगना," डिक ने दोहराया, "नहीं अगर तुम बेवकूफ़ होते तो ठगना सम्भव था। लेकिन अगर तुम बुद्धिमान आदमी हो—जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ कि तुम हो—तो तुम साफ़ तौर पर देख सकते थे कि तुम्हारा हित किस चीज में है। जब मैंने तुमसे तुम्हारा जहाज लिया था, हम बहुत संख्या में थे। हमारे पास अच्छे कपड़े और हथियार भी थे। सोचो तो वह व्यूह-रचना किसने की थी? उसने जिसके पास काफ़ी सोना था और जो तुफ़ानी सागर की छाती पर सवार होकर भी अधिक सोना जेने की तलाश में जाना चाहता था। तो क्या जहाँ वह जाना चाहता था, वहाँ सोने का कोई बड़ा खजाना न छिपा पड़ा होगा?"

"इसका क्या मतलव है ?" एक ने पूछा।

"क्या बात है अगर तुम्हारी एक छोटी-सी किश्ती खो गई है और कुछ पीपे अंगूरी शराव के चले गए हैं", डिक कहता रहा, "उन्हें भूल जाओ। क्योंकि वह फिजूल-सी चीजें थीं और धव तुम एक बड़े दुस्साहस के लिए वक्सुए कस लो। तुम केवल बारह घण्टे के अन्दर या तो सदैव के लिए समृद्ध या फिर बर्बाद हो जाओगे। लेकिन सुभे इस तरह यहाँ डाल क्यों रखा है, मुभे पहिले खोलो। मेरा सारा शरीर अकड़ गया है और मेरे मुँह में बर्फ भरा जा रहा है; कहीं गर्म जगह चलो और मैं तुम्हें सारा रहस्य बता दूँगा।"

"वह हमें ठगना चाहता है", टाम ने घृगापूर्वक कहा।

"ठगना, ठगना", तीसरा श्रादमी चिल्लाया, "मैं सोचता हूँ कि कोई श्रादमी मिले तो मुभे ठगकर दिखाए। वह एक घोषेबाज हो सकता है लेकिन मैं भी तो कल पैदा नहीं हुश्रा हूँ। मैं कहता हूँ भाई श्रव्बस्टिर, यह जवान जो कुछ कहता है, उसमें कुछ तत्व है ग्रवश्य। क्या हम उसकी बातें सुनें? दरग्रसल क्या हमें उसके पास जाकर उसकी पूरी बातें नहीं सुननी चाहिएँ?"

"मैं सुन सकता हूँ श्रगर एक बोतल तगड़ी जौ की श्रराव कहीं से मिल जाए मास्टर पिरेंट", श्रत्वांस्टर ने कहा, "लेकिन जेब तो बिल्कुल खाली है।"

''पैसा मैं दूँगा, मैं दूँगा'', दूसरे ने कहा, ''मैं इस मामले को भ्रारपार देखना चाहता हूँ। मेरा भ्रन्तःकरण कहता है कि इसमें सोना है।''

"नहीं, अगर तुम फिर पीने बैठ गए तो सब चौपट हो जाएगा !" टाम चिल्लाया।

"सखा श्रव्यस्टिर, तुमने इस आदमी को अधिक मुँह चढ़ा लिया है", मास्टर पिरेंट ने कहा, "क्या तुम एक-दो टके के आदमी से अपनी रहनुमाई कराश्रोगे, छि:-छि:!"

''शान्त रहो ग्रादमी'', ग्रर्ल्बास्टर ने टाम को संकेत करते हुए कहा, ''क्या

तुम ग्रपनी पतवार नीचे रख दोगे ? दरग्रसल जब एक मल्लाह ग्रपने कप्तान को सलाह देने लगता है तो उससे पतवार रखवा ली जाती है ! है न ?"

"तो ठीक है, जैसी मर्जी हो करो, लेकिन बाद में मुभे दोष न देना !"

"तब उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दो", मास्टर पिरेंट ने कहा, "मैं एक गुप्त स्थान जानता हूँ, जहाँ पीते हुए हम ग्रपनी योजना पर विचार भी कर सकते हैं।"

"ग्रगर मुभे चलना है दोस्तो, तो तुम मेरे हाथ ग्रौर पैर खोल डालो", डिक ने कहा जबकि वह फिर एक खम्भ की तरह खड़ा कर दिया गया।

"वह ठीक तो कहता है", पिरेंट हँसा, "ठीक तो है वह बंघा हुग्रा है तो चल किस प्रकार सकता है ? काट डालो रस्सी। श्रपने चाकू से काटकर उसे साफ़ कर डालो दोस्त!"

इस सुकाव पर एक बार तो अर्ल्बास्टर ने भी अपने कन्धे बिचकाए। लेकिन चूँकि उसका साथी बराबर अनुरोध करता जा रहा था और डिक में भी इतनी समक्त आ गई थी कि वह काठ की तरह किसी भी भावना को प्रकट न करता हुआ उदासीन खड़ा था और विलम्ब के लिए केवल अपने कन्धे मात्र बिचका देता था, इसलिए कप्तान आखिरकार सहमत हो गया। उसने बन्दी के हाथों और पैरों की रिस्सियाँ काट डालीं। इससे डिक न केवल चलने लायक ही हो गया था, वरन उसकी बाँहों पर भी रिस्सियाँ इतनी ढीली हो गई थीं कि वह अपने हाथ आगे-पीछे हिला सकता था और आवश्यकता पड़ने पर रस्सी से मुक्त भी हो सकता था। इतनी सुविधा उसे मास्टर पिरेंट की उल्लू के समान आँधी अवल और आतिशय लालची होने के कारण प्राप्त हो गई थी।

उसने भ्रब नेतृत्व ग्रह्ण कर लिया था और वह इस पार्टी को उसी मिद-रालय की भ्रोर ले जा रहा था, जहाँ लॉलेस तूफ़ान वाले दिन ग्रल्बांस्टर को ले गया था। यह मिदरालय उस समय बिलकुल खाली था और ग्रातिशदान में केवल श्रंगारे फाँक रहे थे। कमरा एक तेज ग्राँच से गर्म हो रहा था और जब उन्होंने ग्रपने-ग्रपने स्थान ग्रहण कर लिए और शराब वाले ने उनके सामने तगड़ी शराब के पेग भरकर रख दिए तो मास्टर पिरेंट और श्रल्बांस्टर ने इस तरह ग्रपने पैर और कोहनियाँ पसार दिए, जैसे किसी ग्रत्यन्त खुशी की घड़ी का भ्रानन्द ले रहे हों। "ग्रीर ग्रब नौजवान", पिरेंट ने कहा, "ग्रपनी कहानी कह डालो। मालूम ऐसा पड़ता है कि तुमने हमारे दोस्त कप्तान ग्रव्बास्टर को काफ़ी कष्ट पहुँचाया है, लेकिन उससे क्या ? ग्रब उसकी हानि को पूरा कर दो। ग्रगर इस ग्रवसर पर वह दौलतमंद हो गया, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह तुम्हें क्षमा कर देगा।"

"ग्रब तक वह काफ़ी व्यर्थ की बातें बोल चुका था। लेकिन ग्रब उन छै निगाहों के सामने यह श्रत्यन्त आवश्यक हो गया था कि वह कोई शानदार कहानी गढ़े। ग्रौर ग्रगर किसी प्रकार सम्भव हो सके तो वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रंगूठी भी उनसे वापस प्राप्त कर ले। समय को खींचते जाना पहिली ग्रावश्यकता थी। जितनी ही देर वह वहाँ ठहरेंगे, उतना ही वे लोग ग्रधिक पीएंगे श्रौर उतना ही श्रिधक उसे ग्रपनी मुक्ति का विश्वास हो जाएगा।

लेकिन डिक कोई ईजाद करने वाला तो था नहीं और जो कुछ उसने कहा था वह अलीबाबा की कहानी से कुछ भी अधिक नहीं था। पूर्व के स्थान पर शोरबी और टन्सटाल जंगल जोड़ लिए गए थे और गुफ़ा को घटाकर कहने की बजाए और बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। जैसा कि पाठकों को विदित है कि यह कहानी बहुत दिलचस्प है और उसकी कमी केवल यही है कि वह भूठी है, लेकिन उन मल्लाहों ने जब पहली बार वह कहानी सुनी तो उनकी आँखें बटनों की तरह उनके माथे से आगे उभर आई और उनके मुँह इस प्रकार फैल गए जैसे काँटे में लटकी हुई मछली का मुँह शिकारी के सामने फैल जाता है।

शीश ही शराब का दूसरा दौर और चल पड़ा और जबिक डिक चतुरता-पूर्वक घटनाएँ एक दूसरे से पिरोता जा रहाथा, तीसरा दौर और चल पड़ा था।

यहाँ उस दल की स्थिति सब तरह से अन्तिम स्थिति को पहुँच चुकी थी। अत्वास्टर तीन हिस्से शराब से मत्त और एक हिस्सा नींद के खुमार में खोया अपने स्टूल पर लटक गया था। टाम को उस कहानी से बड़ा आनन्द मिला था और उसने अपनी चौकसी में थोड़ी शिथिलता लानी शुरू कर दी थी। इसी वीच डिक अपना दायाँ हाथ रस्सी की जकड़ से बिलकुल मुक्त कर चुका था और अपना सब कुछ दाँव पर लगा देने के लिए कटिबद्ध हो गया था।

"तो यह बात है," पिरेंट ने कहा, "तुम उनमें से एक हो ?"

"लेकिन मुभे वैसा बना दिया गया," डिक ने उत्तर दिया, "मेरी इच्छा के

प्रतिकूल, लेकिन ग्रगर मेरे हिस्से में भी एक या दो बोरे सोने के सिक्कों के ग्रा जाएँ तो मैं एक मूर्ख की तरह उस गंदी गुफ़ा में ग्रपनी जिन्दगी वर्बाद क्यों करूँ, ग्रौर क्यों एक सैनिक की तरह तीरों के निशाने ग्रौर घूँसे सहता रहूँ। ग्रब हम चार यार मिल गए हैं। हमें ग्रब कल दिन निकलने से पहिले ही जंगल की ग्रोर रवाना हो जाना चाहिए। ग्रगर खच्चर होता तो ग्रच्छा होता, लेकिन छोड़ो। हमारी मजबूत कमर तो हैं। मैं कहता हूँ कि जब हम लौटेंगे तो सोने के भार के नीचे हमारे पैर खड़खड़ाते हुए होंगे।"

पिरेंट भ्रपने होठ चाटने लगा।

"भौर वह जादू," उसने कहा, "यह मंत्र जिससे गुफा का द्वार खुलता है, वह क्या है दोस्त?"

"नहीं कोई उस मंत्र को नहीं जानता। बस तीनों सरदार ही जानते हैं।" डिक ने उत्तर दिया, "लेकिन तुम्हारा भाग्य बदला ही समभो, कि ग्राज ही रात को मेरे पास उस गुफा को खोलने का जादू ग्रा जाएगा। कप्तान की पाकेट से वह चीज वर्ष में केवल दो बार वाहर निकल सकती है।"

"जादू," अर्ल्बास्टर ने आघा जागते हुए और एक आँख डिक की भ्रोर टिमटिमाते हुए कहा, "आह, मैं जादू में विश्वास नहीं करता। मैं एक सच्चा ईसाई हूँ। चाहे मेरे टाम से पूछ देखी।"

"नहीं, लेकिन यह सफेद जादू है," डिक ने कहा, "इसका शैतान से कोई भी सरोकार नहीं है। यह तो बूटियों और नक्षत्रों का चमत्कार मात्र है।"

"हाँ-हाँ," पिरेंट ने कहा, "एक सफेद जादू भी होता है दोस्त! इसे प्रयोग करने में कोई पाप भी नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन श्रच्छे नौज-वानु, श्रागे कहो। इस जादू में क्या चीज होती है।"

"नहीं, वह तो मैं तुम्हें पहिले ही दिखादूँगा," डिक ने उत्तर दिया, "क्या निहारे पास वह श्रंगूठी है, जो तुमने मेरी श्रंगुली से निकाली थी। श्रव उस श्रंगूठी को सामने करो, हाथ पूरा फैला दो और इसे दहकते हुए श्रंगारों की रोशनी में फैला दो। यह तब पूरी तरह जादू की श्रंगूठी बन जाएगी।"

एक भिभकती हुई निगाह से डिक ने देखा कि उसके और दरवाजे के अन्दर कोई भी रुकावट नहीं है। उसने अन्दर ही अन्दर प्रार्थना की। तभी उसने अपने हाथ को भटका देकर मुक्त कर लिया और अंगूठी उतारते हुए उसने पूरी मेज एक भटके के साथ टाम पर उलट दी। वह बेचारा लड़खड़ाता हुआ उस मलबे के नीचे दब गया और इसके पूर्व कि अल्बांस्टर को यह पता चले कि कुछ गड़बड़ हो चुका है और पिरेंट अपनी ठगी हुई बुद्धि को वापस प्राप्त करे, डिक दरवाजा खोलकर साफ़ हो चुका था और चन्द्रमा की चांदनी में चमकती हुई रात के अन्दर भागा हुआ जा रहा था।

चन्द्रमा इस समय आकाश के बीचोबीच चमक रहा था और पृथ्वी पर के बर्फ से मिलकर चांदनी ने इतना प्रकाश पैदा कर दिया था कि सारी चीजें दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट कर दी थीं। श्रीर डिक अपनी साधु-भूषा को ऊपर उठाए दौड़ रहा था, लेकिन उसे दूर से ही देखा जा सकता था।

टाम और पिरेंट शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। हरेक मिंदरा-लय से निकल-निकलकर लोग उनके साथ मिलते जाते थे और थोड़ी ही देर में जहाज़ियों का बड़ा दल उनके साथ हो लिया था। लेकिन इस पन्द्रहवीं सदी में भी वह मल्लाह बहुत हल्के दौड़ने वाले थे और डिक जोकि पहिले ही काफ़ी बित्ता ले चुका था, अब काफ़ी दूर निकल गया था और यह दूरी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। जब वह एक तंग गली के मुँह पर पहुँच गया तो वह थोड़ा रुका और हँसते हुए अपने पीछे दौड़ने वालीं की श्रोर देखने लगा।

बर्फ़ के उस सफेद फ़र्श पर शोरबी के सभी मल्लाह एक फुण्ड बताकर भागे ग्रा रहे थे ग्रौर ग्रनेक दलों में विभाजित होकर पीछे लटके रह गए थे। उनमें से प्रत्येक ग्रादमी चिल्ला रहा था या चीख रहा था। हर ग्रादमी ग्रपनी वाहों को हवा में फेंक-फेंककर धमिकयाँ दे रहा था। कोई न कोई बराबर गिरता जाता था ग्रौर ग्रगर एक गिरता था तो एक दर्जन उसके ऊपर खुढ़क पड़ते थे।

जन लोगों की मिली-जुली श्रावाज पर चांद श्रंशतः मुस्कराता नज्र श्राता था श्रीर श्रंशतः उस भगौड़े को श्रातंकित कर रहा था जिसका वह पीछा कर रहे थे। लेकिन चन्द्रमा शायद उन मूर्ख जहाजियों का ही मज़ाक बनाता श्रधिक प्रतीत होता था क्योंकि यह स्पष्ट था कि उनमें कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन यह श्रावाज ही इननी भयानक थी कि उसे सुनकर सारा शोरबी नगर जागकर बैठ जाता श्रीर श्रासपास के पहरे पर तैनात संतरी भी खिचकर उधर की श्रोर ही लपक सकते थे। श्रीर एक इससे भी बड़ा संकट उसके सम्मुख

उपस्थित हो सकता था। सो एक कोने पर एक ग्रंघेरे घर को देखकर वह उसी में खिसक गया भ्रौर उस भीड़ के पास से गुज़र जाने की प्रतीक्षा करने लगा। वह लोग भ्राए भ्रौर शोर मचाते हुए तथा बर्फ में ठोकर खाकर सफेंद्र हुई एडियों से भागते चले गए।

शहर का यह आक्रमण बहुत देर में जाकर शान्त हुआ। बहुत देर तक वह जहाज़ी लोग शहर के अन्दर सभी सड़कों पर घूँसे ताने और शोर मचाते घूमते रहे। इसके बाद भगड़े होने लगे। कभी-कभी उनमें आपस में ही, कभी-कभी गश्त लगाने वाले सिपाहियों से ही युद्ध होने लगा। छुरै तन गए, घूँसे-बाज़ी होने लगी और बहुत बड़ी संख्या में मृतक वर्फ पर पड़े रह गए।

जब एक पूरा घण्टा व्यतीत हो गया और जहाजी लोग शहर से निकलकर बन्दरगाह पर पहुँच गए तो उनके लिए यह भी बताना मुक्किल हो गया था कि वह किस तरह के आदमी का पीछा कर रहे थे। दरअसल सभी आदमी उस भगौड़े को बिलकुल ही भूल चुके थे। अगले प्रातःकाल अनेक प्रकार की कहा-नियाँ फैलनी शुरू हो गईं। शोरबी के बच्चे-बच्चे की जबान पर यह चर्चा थी कि रात को एक शैतान शोरबी शहर में आया था।

हालांकि जहाज़ी लोग भी लौटकर जा चुके थे लेकिन उससे भी डिक को मुक्ति कहाँ मिली थी। वह अभी भी एक मकान के बन्द दरवाज़ों के पीछे छिपा पड़ा था।

उस उथल-पुथल के थोड़ी देर बाद तक गश्त की हलचल बहुत जोरों पर रही। एक के बाद दूसरी दुकड़ी गश्त लगाने द्याती थी और अपने मालिकों को सूचना ले जाकर देती थी।

जिस समय डिक ने अपने छिपने के स्थान में से बाहर जाने की तैयारी की, रात्रि बहुत बीत चुकी थी। अब वह गोट और वैग पाइप में सुरक्षित पहुँच सका था। उसका शरीर ठण्ड और खरोंचों से दर्द कर रहा था। उस मकान में कानून के मुताबिक रोशनी और अगि नहीं थी लेकिन उसने अंघेरे में ही अपना रास्ता देख लिया था और मेहमानों के कमरे में किसी के कम्बल का कोना पकड़कर अपने ऊपर खींचकर अपने निकट सोने वाले के पास खिसक गया और शीघ ही गहरी नींद में खो गया।

श्रगले दिन नितान्त प्रातःकाल डिक ने अपने कपड़े बदले । उसने पुनः एक सम्य श्रादमी की तरह शस्त्र धारणा किए और जंगल की ओर लॉलेस की गुफा में पहुँचने के लिए चल पड़ा । श्रभी तक दिन का कहीं नाम-निशान भी नहीं था । यह स्मरण रखने की बात है कि उस गुफा में वह लार्ड फॉक्सम के द्वारा दिए गए काग़जात छोड़ श्राया था और उन काग़जात को लेकर उक्त गुप्त स्थान पर इयूक श्राव ग्लौसेस्टर से भेंट करने का यह तकाजा था कि वह जल्दी ही चल खड़ा हो और वह भी बहुत तेज चाल से चले ।

इस समय हमेशा से भी अधिक घना कोहरा पड़ रहा था। हवा में भोंके नहीं थे। हवा सूखी थी, इसलिए नथनों को चोट पहुँचती थी। चन्द्रमा अस्त हो चुका था, लेकिन सितारे अभी तक चमक रहे थे और उनका प्रकाश बर्फ पर प्रतिविम्बित होकर सारे वातावरए। में एक उजाला फैला रहा था। इस समय लैंग्प लेकर चलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी और खामोश, पर गूँजती हुई हवा में प्रस्थान करने की प्रेरसा के प्रचुर तत्व विद्यमान थे।

डिक शोरबी नगर श्रीर जंगल के बीच खुले मैदान का काफ़ी हिस्सा पार कर चुका था श्रीर सेण्ट बिज के क्रांस से लगभग सो गज दूर वह पहाड़ी की तलहटी तक पहुँच चुका था, जबिक भोर के श्रन्धियारे में उसने बिगुल की एक तेज श्रावाज सुनी। यह श्रावाज इतनी महीन, साफ़ श्रीर चुभने वाली थी कि वह सोचने लगा कि शायद उसने ग्रपने जीवन भर में उस तरह का बिगुल नहीं सुना; वह बिगुल एक बार बजा, तत्काल फिर दोबारा बजा श्रीर तब शस्त्रों के टकराने की श्रावाज श्राने लगी।

यह सुनकर शैल्टन ने भ्रपने कान खड़े किए और भ्रपनी तलवार लेकर वह पहाडी के ऊपर दौड़कर चढ़ने लगा।

ग्रव क्रांस उसकी ग्रांखों के सामने प्रकट हो गया ग्रीर उसने देखा कि सड़क पर एक भयानक युद्ध हो रहा है। कम से कम सात या ग्राठ श्राक्रमरा-कारी थे ग्रीर उनसे केवल एक ग्रादमी ग्रपनी रक्षा कर रहा था। परन्तु वह ग्रकेला योद्धा इतना कुशल ग्रीर फुर्तीला था, वह इतनी विकटता से हाथ फेंककर ग्रपने ग्राक्रान्ताग्रों को छिन्न-भिन्न कर रहा था, ग्रीर इतनी हढ़ता से वह वर्फ पर ग्रपने पैर जमाए हुए था, कि पूर्व इसके कि डिक हस्तक्षेप करता उसने एक श्राक्रान्ता को तलवार के घट उतार दिया था, एक को जरूमी कर दिया था ग्रीर ग्रव भी सबके वार सफलापूर्वक रोके हुए था।

फिर भी डिंक के लिए एक महान आश्चर्य था कि वह अपनी रक्षा करने में सफल हो रहा था। अगर संयोग से वर्फ पर उसका पैर फिसल जाता, या उसका हथियार थोड़ा भी चूक जाता तो उसे अपने प्रागों से हाथ थोना पड़ता।

"वहादुरी से म्रड़े रहो महोदय, मदद ग्रा पहुँची है ?" रिचर्ड चिल्लाया भौर यह भूलते हुए कि वह म्रकेला है भौर उसकी मावाज भी कुछ मस्वाभा-विक-सी है, "तीर के लिए, तीर के लिए।" वह चिल्लाया भौर भ्राक्रमण्-कारियों पर पीछे से टूट पड़ा।

वह श्राक्रमएकारीं भी कुछ कम न थे, वाँके जवान थे। इस श्राकिस्मिक श्राक्रमए। से वह तिल भर भी विचलित नहीं हुए, वरन पीछे श्रूम पड़े श्रौर श्रारचर्यंजनक क्रोध के साथ डिंक पर टूट पड़े। उस श्रकेले के विरुद्ध चार खड़े होकर वार कर रहे थे। सितारों की रोशनी में लोहा उसके गले के निकट चमक रहा था, शस्त्रों की टक्कर से चिन्गारियाँ निकल रही थीं। उस पर टूटने वाले चार में से एक क्यों गिर पड़ा—उसे नहीं मालूम था। तब उसके माथे पर स्वयं एक प्रहार हुआ लेकिन सिर पर बंधे बख्तर ने उसको बचा लिया लेकिन फिर भी वह बर्फ पर जा टिका श्रौर उसका सिर हवाई चक्की की तरह चक्कर खाने लगा।

इसी बीच वह योद्धा जिसकी सहायता के लिए वह गया था, युद्ध में उत्साह-पूर्वक भाग लेने की श्रपेक्षा कूदकर पीछे हट गया था श्रौर पुनः उस तेजी से चीखने वाले बिगुल को बजाने लगा था। दूसरे ही क्षरण उसके शत्रु फिर उस पर भपट पड़े थे। और वह फिर एक बार प्रहार करने लगा था और पीछे भागता जाता था। वह कूदता था, बैठक लगाता था और खुखरी और तलवार के विभिन्न प्रकार से प्रहार करता था। उसके पैर भी चलते थे, और हाथ के शस्त्र बिजली की तरह कौंधते और वह दुईमनीय साहस और लपट के समान वेग और शक्ति से प्रहार करता जा रहा था।

लेकिन वह कानों को फोड़ डालने वाली चेतावनी आखिरकार सुन ली गई थी। बर्फ में खरखराहट की आवाज आने लगी थी और निमिपमात्र में अनेक सशस्त्र घुड़सवार चारों ओर से निकलकर आ गए थे। वह सिर से पैर तक लोहें से मढ़े हुए थे, उनकी कलियाँ नीचे फुकी हुई थीं और उनके घोड़े आराम से उछलते था रहे थे। इस दृश्य को देखते ही वह अपने-अपने घोड़ों से कूद पड़े और चारों और से घिर आए।

उन आक्रान्ताओं ने शत्रु की विशाल संख्या को देखकर बिना एक शब्द कहे हथियार डाल दिए।

"इन लोगों को पकड़ लो," उस बिगुल वाले नायक ने कहा और जब उसकी आज्ञा का पालन हो चुका, तो वह डिक की श्रोर बढा और निकट से उसके चेहरे को देखने लगा।

डिक ने भी इस परीक्षा का वैसे ही उत्तर दिया और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि युद्ध में जिस आदमी ने इतनी शक्ति, कौशल और हढ़ता दिखाई थी, वह आगु में उससे कुछ भी अधिक नहीं था, वरत् एक छोकरा मात्र था—उसके शरीर में हलका-सा कूबड़ था, एक कन्धा दूसरे से ऊँचा था और उसकी मुखाकृति पीली, करुए और भद्दी थी। लेकिन आँखें बड़ी साफ़ और निर्भीक थीं।

"सर," उस युवक ने कहा, "तुम बहुत श्रच्छे समय में मेरी सहायता लेकर श्राए श्रोर काफ़ी जल्दी।"

"माई लार्ड," डिक ने यह समभते हुए कि वह किसी बड़े आदमी की उपस्थित में है, वैसा सम्बोधन किया, "आप स्वयं इतने शानदार खड्गधारी हैं कि मेरे विचार में आप अकेले भी उन्हें छका सकते थे। लेकिन मेरे बारे में यह जरूर सच था कि अगर आपके आदमी थोड़ी भी देर कर देते तो "।"

"तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ ?" उस ग्रजनबी ने पूछा।

"सच तो यह है माई लार्ड," डिक ने उत्तर दिया, "मैं यह नहीं जानता कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ।"

"ग्रो ऐसा है?" दूसरे ने कहा, "ग्रीर तब भी तुमने इस असमान युद्ध में अपना सिर फ्रोंक दिया।"

"मैंने देखा कि एक आदमी अनेक के मुकाबले में वहादुरी के साथ लड़ रहा है," डिक ने उत्तर दिया, "उसकी सहायता से हाथ खींचने की मैंने अपना असम्मान समका।"

उस युवक के चेहरे पर एक अजीव-सी मिकुड़न दीड़ गई, जैसे ही उसने उत्तर दिया।

"ये शब्द बड़े वीरोचित हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लंकास्टर हो अथवा यार्क?"

"माई लार्ड, मैं छिपाऊँगा नहीं, मैं यार्क हूँ साफ़ तौर पर !" डिक ने कहा। "श्रो बहुत श्रच्छा," दूसरे ने उत्तर दिया, "यह तुम्हारे लिए बहुत श्रच्छा है।"

स्रोर इतना कहते हुए वह श्रपने श्रनुयायियों में से एक से बोला, "इन बहादुर जवानों को खत्म कर दो। उन्हें बाँध लो।"

इस म्राक्रामक दल में से केवल पाँच म्रादमी बचे थे। तीरंदाजों ने उन्हें बाहों से कसकर पकड़ लिया भौर जंगल के किनारे पर ले गए। हरएक को एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया गया भौर थोड़ी ही देर में उनकी लाशें वृक्षों की शाखामों में भूलने लगीं।

''ग्रीर श्रव,'' वह विकलांग नेता चिल्लाया, ''ग्रपने स्थानों पर वापस पहुँच जाग्रो श्रौर ग्रगर दोबारा तुम्हें बुलाया जाए तो ग्रधिक तत्परता के साथ श्राना।''

"माई लार्ड ड्यूक," एक ने कहा, "ग्रापसे प्रार्थना है कि यहाँ अकेले न ठहरें। थोड़े से घुड़सवार ग्रपने पास रख लें।"

"भले आदमी," ड्यूक ने कहा, "मैं तुम्हारी शिथिलता के लिए तुम्हें फिड़कना चाहता था। इसलिए मुफे छेड़ो मत। मैं शरीर से चुस्त नहीं हूँ फिर भी मैं अपने हाथ श्रीर बाजू पर भरीसा रखता हूँ। जब बिगुल बजाया गया तो

तुम सो रहे थे और ग्रब परामर्श देने में काफ़ी तत्परता दिखा रहे हो। लेकिन दुनिया का दस्तूर ही यह है—भाला पीछे ग्रौर जबान ग्रागे। लेकिन ग्रब की बार जबान पीछे ग्रौर भाला ग्रागे रखना, ग्रच्छा।"

ग्रीर तब उसने एक भयानक भद्रता के साथ उन्हें हाय दिया ग्रीर वह लोग पीछे हटने लगे।

पैदल लोग पुनः चढ़कर अपनी जगहों पर पहुँचकर सशस्त्र लोगों के पीछे खड़े हो गए और सारा दल अलग-अलग दिशाओं में बँट गया और जंगल में जाकर छिप गया।

इस समय दिन निकलता भ्रा रहा था और सितारे अस्त होते जा रहे थे। सुबह की पहली लाल किरए। दोनों युवकों के चेहरों पर नाच रही थी। पुनः एक बार वे दोनों एक दूसरे के प्रति आमुख हुए।

ड्यूक ने कहा, "तुमने मेरी प्रतिहिंसा भी देख ली जो कि मेरी तलवार की धार की ही तरह तेज और तत्पर है। लेकिन मैं अपने को—धर्म की सौगंध— तुम्हारे प्रति किसी प्रकार भी अकृतज्ञता का प्रमारा न दूँगा। तुम मेरी सहा-यता के लिए कूदे, तुम्हारी खड्ग में कौशल है और तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय है, अगर तुम मेरी कुरूपता को देखकर भिभको नहीं तो आआो…।"

ग्रीर ऐसा कहते हुए उस जवान ने श्रपनी बाहें आलिङ्गन के लिए फैला दीं! इस व्यक्ति के प्रति एक भयंकर भावना, जिसके प्राणों की उसने स्वयं रक्षा की थी, उसके हृदय में पैदा हो चुकी थी, ग्रीर वह उससे कुछ-कुछ घुणा भी करने लगा था लेकिन यह निमन्त्रण ऐसे शब्दों में कहा गया था कि यदि वह उसको स्वीकार न करता तो वह ग्रत्यन्त ग्रसभ्य ग्रीर वेरहमी से भरा व्यवहार सिद्ध होता, इसलिए डिक को वह निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा।

श्रीर उसके श्रालिंगन से मुक्ति पाते हुए उसने कहा, ''ग्रीर माई लार्ड इयूक ! क्या मेरा श्रनुमान ठीक है ? क्या श्राप ही माई लार्ड इयूक श्राव ग्लौसेस्टर हैं ?''

डिक ने उसे अपना नाम बताया और लार्ड फॉक्सम द्वारा दी गई अंगूठी पेश की जिसे ड्यूक ने तत्काल पहिचान लिया। "तुम बहुत ही जल्दी ग्रा पहुँचे", उसने कहा, "लेकिन में शिकायत क्यों करूँ? तुम भी मेरी ही तरह हो जो कि दो वण्टे पहिले ही इस स्थान पर ग्रा पहुँचा। लेकिन समर-प्रयाण पर यह मेरा सर्वप्रथम शस्त्र-कौशल ही तुमने देखा है। इस युद्ध में मेरा यश या तो दूर-दूर तक फँल जाएगा, या फिर वह विल्कुल डूब जाएगा। दो मँजे हुए कप्तानों की ग्रध्यक्षता में मेरे शत्रु पड़े हुए हैं—राईसिघम ग्रीर बैंकले—जो कि शक्ति की दृष्टि से बहुत ग्रच्छी यौद्धिक स्थिति में हैं—मैं सोचता हूँ—लेकिन फिर भी दो पक्षों पर उनके पीछे हटने तक का रास्ता नहीं है। वे सागर, बन्दर ग्रीर नदी से घिरे हुए हैं; मैं सोचता हूँ शैल्टन, उन पर प्रहार करने का यही सर्वोचित ग्रवसर है ग्रीर ग्राकस्मिकता के साथ हमें यह ग्राक्रमण कर ही देना चाहिए।"

"मेरा भी यही विचार है", डिक उत्साहपूर्वक चिल्लाया।

"क्या तुम्हारे पास माई लार्ड फॉक्सम के नोट हैं ?" ड्यूक ने पूछा। ग्रीर तब डिक ने यह बताया कि किस कारण वह उस समय उसके पास नहीं हैं। ग्रीर उत्साहपूर्वक अपनी ही जानकारी के आधार पर हर चीज़ के वारे में सूचना देने का उसने आक्वासन दिया।

"रही मेरी इच्छा के बारे में", डिक ने कहा, "अगर आपके पास काफ़ी आदमी होते तो मैं इस समय ही आक्रमण करने की सलाह देता। क्योंकि आप विचार की जिए कि इस समय रात भर की गरत बदलती है। इस समय लोग शहर में पहरा नहीं देते—केवल शहर के चारों और युड़सवारों का पहरा होता है। और अब जबिक रात्रि का पहरा उठ चुका है और दूसरे लोग अपना सुबह का प्याला पी रहे होंगे, यही अवसर है कि उन्हें तोड़ डाला जाए।"

"उनकी संख्या तुम कितनी समभते हो ?" ग्लौसेस्टर ने पूछा।
"उनकी संख्या दो हजार के लगभग होगी।" डिक ने उत्तर दिया।

"मेरे पास इस समय जंगल में सात सौ जवान हैं ?" ड्यूक ने कहा, "सात सौ कैंटले से आ रहे हैं और शीघ्र ही कुछ इनके पीछे आते होंगे। चार सौ श्रौर हैं और पाँच सौ माई लार्ड फॉक्सम के पास हॉलीवुड में हैं—जो कि यहाँ से केवल आघे दिन का रास्ता है। क्या हम उनकी प्रतीक्षा करें या आक्रमण कर दें ?"

"माई लार्ड", डिक ने कहा "इन पाँच ग्रभागे वदमाशों को लटकाकर ग्रापने

प्रश्न का हल स्वयं कर दिया है। हालाँकि इस कुसमय में चहलकदमी करने वह निकले थे, लेकिन ग्राखिरकार उनकी क्षति को ग्रमुभव किया जाएगा ग्रौर उनकी तलाश शुरू की जाएगी। ग्रौर खतरे का घण्टा बजा दिया जाएगा। इसलिए, माई लार्ड, ग्रगर ग्राप ग्राकस्मिक ग्राक्रमण करने का विचार रखते हैं, तो प्रतीक्षा के लिए श्रब एक घण्टा भी ग्रापके पास शेष नहीं है।"

"मैं भी यही सोचता हूँ।" क्रुकबैंक ने कहा, "ईश्वर ने चाहा तो एक घण्टे से पहिले ही तुम अपने घोड़ों पर एड़ लगाते हुए होगे। एक तेज़ हलकारा हालीवुड की तरफ़ लार्ड फॉक्सम की अंगूठी लेकर भेज दो और एक हलकारा मेरे पीछे वाली सेना को बुलाने के लिए। हाँ शैल्टन, धर्म की सौगन्ध, आक्रमण अभी किया जा सकता है!"

इसके बाद उसने फिर अपना बिगुल मुँह से लगाया और बजा दिया।

इस बार उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक मिनट में क्रास के चारों तरफ़ का क्षेत्र खुड़सवारों और पैवलों से भर उठा। रिचर्ड आव ग्लौसेस्टर ने सीढ़ियों पर खड़े होकर एक के बाद दूसरे हलकारे को रवाना करना शुरू कर दिया और अपने सात सौ जवानों को जो कि कुछ दूर ही पर जंगल में छिपे हुए थे, तत्काल शोरबी की ओर कूच करने का हुक्म देते हुए उसने केवल एक चौथाई घण्टे में ही सब व्यवस्था कर ली। और सेना के शीर्ष पर अपने को स्थापित करते हुए उसने पहाड़ी से उतरकर शोरबी की तरफ कूच बोल दिया।

उसकी योजना अत्यन्त सरल थी। वह दाहिनी स्रोर से शोरबी नगर पर कब्जा करके नगर के एक प्रदेश को अपनी सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में कर लेना चाहता था। इन तङ्ग गलियों पर कब्जा करके वह अपनी कुमुक के स्राने की प्रतीक्षा कर सकता था।

श्रगर लार्ड राईसिंघम पीछे हटना पसन्द करेगा तो रिचर्ड उसकी पीठ पर से श्राक्रमरण करेगा श्रीर इस प्रकार वह दो दलों के बीच पिस जाएगा। श्रगर वह शहर पर टिका रहना चाहेगा, तो इस जाल में फँस जाएगा; श्रौर एक बड़ी संख्या के सम्मुख जो कि क्रमशः वहाँ एकत्रित होते जाएगी वह टूट जाएगा।

केवल एक खतरा था और वह खतरा तात्कालिक था। अगर लार्ड ग्लोसेस्टर के ये सात सौ कट गए तो ? इसलिए इस प्रथम ब्राक्रमण को सफल बनाने के लिए ग्रात्यन्तिक सावधानी की ग्रावश्यकता थी।

पैदल सिपाही धुड़सवारों के पीछे डाल दिए गए और डिक को ग्रसाधारण प्रतिष्ठा यह मिली थी कि उसे लार्ड ग्लौसेस्टर के ठीक पीछे चलने का ग्रादेश हुग्रा। जब तक वन का ग्रोलट रहा तब तक सेना घीरे-धीरे चलती रही लेकिन खुले मैदान में ग्राने से पहिले वे थोड़ी देर साँस लेने के लिए रुक गए।

सूर्य अव कई बाँस ऊपर चढ़ आया था। सूर्य का पीला मण्डल कोहरे जैसा प्रकाश नीचे चाँदी-सी फैली बर्फ पर फेंक रहा था और इस वातावरगा के साथ ही शोरबी के मकानों की चिमनियों से घुएँ के काले बादल उठकर मिलते जा रहे थे।

ग्लौसेस्टर ने पीछे मुड़कर डिक से कहा:

"उस श्रभागी भूमि पर", उसने कहा, "जहाँ लोग श्रपना नाइता पका रहे होंगे या तो तुम्हारी ठोकर कामयाब होगी श्रौर मैं दुनिया की श्रांखों में एक महान यश श्रौर गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा, या हममें से दोनों—मेरा ख्याल है—इस समर-भूमि में सदैव के लिए सो जाएँगे श्रौर हमें कोई भी न जान सकेगा। हम दोनों ही रिचर्ड हैं। तब रिचर्ड शैंत्टन, ये दोनों नाम प्रख्यात होंगे श्रौर हमारी तलवारें शत्रुश्रों के सिरों पर उतने जोर से नहीं खनखनाएँगी, जितनी जोर से लोगों के कानों में हमारी कहानियाँ गूँजा करेंगी।"

डिक दूसरे रिचर्ड की ख्याति-प्राप्ति की इस विराट भूख को देखकर, उसकी भ्रावाज भ्रौर शब्दों को सुनकर भ्राव्चर्य से भ्रभिभूत हो उठा भ्रौर उसने भ्रत्यन्त सतर्कता भ्रौर चातुर्य के साथ उत्तर दिया कि वह अपनी भ्रोर से भर-सक प्रयत्न करेगा भ्रौर उसे पूरा विश्वास है कि श्रगर हरएक भ्रादमी ने उतनी ही जिम्मेदारी से भ्रपना काम किया तो विजय का सेहरा उन्हों के माथे बँधेगा।

इस समय तक घोड़ों ने काफ़ी साँस ले लिया था ग्रौर नेता के ग्रपनी तलवार श्रौर बाग सँभालते ही घोड़ों ने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों की पीठ पर दो-दो सिपाही जमे हुए थे। ग्रौर उनके वजनी टापों की ग्रावाज पहाड़ी प्रदेश ग्रौर शोरबी के बीच वाले बर्फ़ से ढके प्रदेश को गुँजा रही थी। यह पूरा रास्ता एक-चौथाई मील से ग्रधिक नहीं था। ज्योंही वृक्षों की छाया से यह दल बाहर ग्राया तो उन्होंने दोनों तरफ़ बर्फ से ढके चरागाहों में लोगों को भागते ग्रौर चिल्लाते हुए देखा। उसी समय चारों तरफ़ श्रफ़्वाह फैलनी ग्रुक हो गई श्रौर शहर भर में फैलती हुई ग्रौर भी ऊँची उठनी ग्रुक हो गई। उसी समय मीनार में खतरे का घंटा बजना ग्रुक हो गया। श्रभी तक वह श्राधी दूर भी चलकर नहीं ग्रा सके थे।

वह तरुए। ड्यूक अपने दाँत पीस रहा था। उसे भय था कि इस पूर्व चेता-वनी से दुश्मन पूरी तरह खबरदार हो जाएगा। और अगर उसने नगर में अपने पैर जमा नहीं लिए तो मैदान में उसकी शक्ति विश्वंखल होकर नष्ट हो जाएगी।

शहर में लंकास्ट्रियन लोग ग्रच्छी स्थित में नहीं थे। डिक का कथन ग्रक्षरश्चः सत्य सिद्ध हुआ था। रात्रि की गश्त ने ग्रपनी जीनें उतार दी थीं ग्रौर बाक़ी लोग इतने सिक्जित नहीं थे कि तत्काल युद्ध में कूद सकते। सारे के सारे शोरबी में पचास ग्रादमी भी ऐसे नहीं थे, जो ग्रस्त्र-शस्त्रों से पूरी तरह सिक्जित हों या पचास घोड़े भी ऐसे नहीं थे, जिन पर चढ़कर फौरन युद्ध के लिए कूच बीला जा सके।

खतरे की घण्टी के निरन्तर बजने, लोगों के शोर मचाकर इघर-उघर सड़कों पर भागने ग्रौर दरवाजे पीटने से फिर भी पचास में से चालीस ग्रादमी घोड़ों पर चढ़कर इघर-उघर दौड़ पड़े थे।

स्थिति यह हुई कि जिस समय रिचर्ड भ्राव ग्लौसेस्टर शोरबी के पहिले

घर के निकट पहुँचा तो केवल मुट्ठी भर वरछाधारी उसके सामने पड़े जिन्हें उसने इस तरह समाप्त कर दिया जैसे तुफ़ान घास-पात को उड़ा देता है।

शहर में लगभग सौ क़दम बढ़ने के बाद डिक शैल्टन ने ड्यूक की बाँह का स्पर्श किया और उसने घूमकर सुना और उत्तर में अपना बिगुल बजाया और एक ख़ास आवाज देता हुआ वह सामने का रास्ता छोड़कर दाहिने बाजू की भ्रोर मुड़ गया। एक सनार की तरह सिकुड़ते हुए उसके घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे। और सरपट चाल से दौड़ते हुए उन्होंने उस गली को पार कर लिया। केवल पिछले बीस घुड़सवार घूमकर खड़े हो गए और दरवाजे को रोकने के लिए तत्पर हो गए। पैदल सैनिक जिन्हें वह अपनी पीठ पीछे चढ़ाकर लाए थे, नीचे कूद पड़े और कुछ ने भ्रपनी कमान तानना शुरू कर दिया। कुछ ने मकानों के दरवाजे तोड़कर उनमें मोर्चा जमाना शुरू कर दिया।

एक आक्राकिस्मिक परिवर्तन से चिकत होकर और शत्रु सेना के मजबूत पृष्ठ-भाग के रक्षकों से घबराकर लंकास्ट्रियनों ने एक क्षरण के लिए परामर्श किया और फिर अधिक कुमक लेने के लिए शहर के अन्दर लौट गए।

शहर के उस भाग में जिस पर डिक के परामर्श से रिचर्ड ग्राव ग्लौसेस्टर ने अधिकार कर लिया था, केवल ग़रीब लोगों के घर थे ग्रौर यह इलाका थोड़ी-सी ऊँचाई पर बसा हुग्रा था जिसके पीछे बहुत खुला हुग्रा मैदान था।

स्रब पाँच सड़कें उनके कब्जे में स्रागई थीं। हरएक सड़क के मुँह पर सुरक्षा करने वाले तैनात थे, केन्द्र में एक सुरक्षित दस्ता था जिस पर कहीं से भी निशाना नहीं लगाया जा सकता था, फिर भी यह दल, जहाँ कहीं श्रपने लोगों के पैर उखड़ते देखे, वहीं पर ताजा कुमुक भेज सकता था।

इस इलाके की स्थिति ऐसी ही थी जहाँ लंकास्ट्रियन लाडों या उनके सेवकों, ने रहने का कभी ख्याल भी न किया था। इन घरों के निवासी एक साथ भाग खड़े हुए ग्रौर बाग की दीवारों को फाँदते हुए पीछे निकल गए। कुछेक रोते-चिल्लाते सड़कों पर भागने लगे।

केन्द्र में जहाँ ये पाँचों गलियाँ मिलती थीं, एक ह्रटा-फूटा मदिरालय था, यहाँ ड्यूक ग्राव ग्लौसेस्टर ने ग्रंपना मुख्य शिविर स्थापित किया।

डिक को उसने इन पाँचों गलियों में से एक की रक्षा का भार सौंप दिया। "जाग्रो," उसने कहा, "ग्रपने मोर्चे को फतह करो, मेरे लिए ख्याति प्राप्त करो, एक रिचर्ड दूसरे रिचर्ड के लिए। मैं तुमसे कहता हूँ, ग्रगर मैं ऊपर उठा तो तुम भी उसी सीढ़ी पर मेरे साथ ऊपर उठोगे। जाग्रो," उमने उससे हाथ मिलाते हुए कहा।

लेकिन ज्योंही डिक रवाना हुआ, वह अपनी वग़ल में खड़े तीरंदाज की श्रोर मुड़ा।

"जाम्रो डटन, ग्रौर जल्दी करो," उसने कहा, "जाम्रो छोकरे के पोछे जाम्रो, ग्रगर वह तुम्हें वफ़ादार मालूम पड़े तो उसकी रक्षा करना ग्रौर एक सिर के लिए एक सिर लेना। घ्यान रहे कि तुम उसके बिना लौटकर नहीं भ्राम्रोगे। लेकिन वह विश्वासघात करे या तुम्हें उस पर संदेह हो, तो पीठ पर खञ्जर से साफ़ कर देना।"

इसी बीच डिक अपने स्थान की रक्षा के लिए बढ़ गया। जिस गली की उसे रक्षा करनी थी, वह बहुत ही तंग थी और दोनों ओर घने मकान बने हुए थे और उनके छुज्जे सड़क पर निकले हुए थे। हालाँकि गली बहुत सॅकरी और अंधियारी थी किन्तु शहर के मुख्य बाजार के सामने पड़ने के काररण युद्ध का विशेष दबाव वहीं पर पड़ने की आशंका थी।

शहर का बाजार घबराए हुए और भागते हुए नागरिकों की भीड़ से भरा हुआ था लेकिन उस समय शत्रु द्वारा आक्रमए होने के कोई आसार नजर नहीं आते थे। डिक ने सोचा कि इस बीच में वह अपने मोचें को मजबूत कर ले।

अन्तिम छोर पर वो घर बिलकुल खाली पड़े थे। जिन्हें उनके मालिक भागते समय खुला ही छोड़ गए थे। उन घरों से उसने बहुत-सा फर्नीचर बाहर मँगवाकर सुरक्षा के लिए गली के नुक्कड़ पर लगवा दिया। कुछ आदिमियों को मकानों के अन्दर भेज दिया ताकि वहाँ से सुरक्षित रूप से निशाना लगा सकें। उसके पास कुल सौ आदिमी थे। बाकी को अपने कमान में लेकर वह गली की रक्षा के लिए खड़ा हो गया।

इस बीच सारे शहर में चीख-पुकार ग्रीर दौड़-धूप मचती रही; घंटियाँ जोर से बजती रहीं, तुरिहयाँ ग्राकाश को भेदती रहीं, घोड़े सरपट भागते रहे, नायकों के ग्रादेशों की ग्रावाज ग्रीर कहीं-कहीं स्त्रियों के चीखने की पुकार सारे बातावरण में छाई हुई थी ग्रीर कान के पर्दे फटे जा रहे थे। घीरे-घीरे वह जथल-पुथल शान्त होने लगी भ्रौर जसके तत्काल बाद सशस्त्र सैनिकों भ्रौर तीरंदाजों की पंक्तियाँ सामने भ्राती दिखाई पड़ने लगीं भ्रौर बड़े बाजार में भ्राकर टक्कर लेने के लिए जुटने लगीं।

इस एक दल का बहुत बड़ा भाग नीली वर्दी में था और घोड़े पर चढ़ा हुआ योदा—डिक ने पहिचान लिया—स्वयं सर डेनियल बैंकले ही था।

तव एक हल्की-सी शान्ति थोड़ी देर के लिए छा गई। इसके बाद शहर के चार भागों में चार स्थानों पर तुरही बजी। पाँचवीं बाजार में बजी और उसके साथ ही उन कतारों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और तीरों की बौछार उस बाड़े पर पड़नी शुरू हो गई। और ऐसा लगने लगा, जैसे निकटवर्ती मकानों पर हथौड़े चलाये जा रहे हों।

पाँचों मोर्चों पर एक समान संकेत द्वारा श्राक्रमण श्रारम्भ हुआ था।

ग्लौसेस्टर चारों तरफ़ से घेर लिया गया था। डिक ने भली भाँति यह समभ लिया था कि अगर उसे अपने मोर्चे पर विजय लाभ करनी है तो उसे अपने सौ आदिमियों पर ही भरोसा रखना होगा।

एक के बाद एक तीरों की सात बौछारें हुई और जिस समय तीरों की यह घीर वर्षा हो रही थी, डिक ने पीछे से अपनी बाँह पर कुछ अनुभव किया और देखा कि एक भूत्य चमड़े की बख्तरबन्द जाकेट लिए खड़ा है।

"यह माई लार्ड ग्लौसेस्टर ने भिजवाई है", सेवक ने कहा, "उन्होंने कहा है सर रिचर्ड, कि भ्राप बिना कवच धारण किए ही चले भ्राए हैं।"

इस प्रकार के सम्बोधन से डिक का हृदय उछाह से भर गया। वह श्रपने पैरों पर खड़ा हो गया और सेवक की सहायता से कवच धारण करने लगा। उसी समय दो तीर कवच पर टकराए और हानि पहुँचाए बिना ही नीचे गिर गए। एक तीर उस सेवक को लगा और वह उसके पैरों के निकट ही ढेर हो गया।

इस बीच शत्रु की सारी सेना बाजार में से बढ़ती हुई रक्षा-द्वार के निकट आ रही थी। श्रीर अब तक वह इतने निकट श्रा गए थे कि डिक ने उनके वारों का उत्तर देने की श्राज्ञा दी, तत्काल बाड़े के पीछे से श्रीर निकटवर्ती मकानों से तीरों की बाढ़-सी श्राई श्रीर मौत बरपा करने लगी। श्रीर लंकास्ट्रियन जो कि जैसे श्रव तक संकेत की अतीक्षा मात्र करते रहे थे, भागकर गली के मुँह की ग्रोर ग्राने लगे। घुड़सवार ग्रभी तक पीछे की ग्रोर लटक रहे थे ग्रौर उनकी कलियाँ नीचे भुकी हुई थीं।

तब फिर एक गुत्थम-गुत्था युद्ध शुरू हो गया। श्राक्रान्ता लोग एक हाथ से अपनी हथियार चला रहे थे श्रौर दूसरे हाथ से उस व्यवधान को साफ़ करने का प्रयत्न कर रहे थे। दूसरी श्रोर से रक्षक लोग पागलों की तरह गली की रक्षा करने के लिए हुं कार भरकर हथियार फेंक रहे थे। एक क्षरण के लिए श्रपने-पराये की सुधि किसी को नहीं रही थी श्रौर एक के ऊपर एक लाश पड़ती जा रही थी। लेकिन किसी चीज को विस्मार करना श्रधिक सरल होता है। लेकिन श्राक्रान्ताश्रों के लिए जिस समय एक तुरही बजी श्रौर उन्हें इस श्रात्मघाती युद्ध से पीछे हटने का संकेत हुग्रा तब तक वह सुरक्षात्मक वाड़ा श्राधा साफ़ हो चुका था। श्रौर श्रब मोर्चा गिरने के निकट श्रा गया था।

श्रीर श्रव पैदल सैनिक बाजार में सब जगहों से भागकर पीछे हट रहे थे। घुड़सवार जो कि एक मजबूत पंक्ति बनाए खड़े थे, एड़ियाँ लगाते श्रीर एक विषधर की तेजी से श्रागे बढ़े। श्रव इस्पाती बस्तर धारण किए हुए घुड़सवार उस विस्मार किए गए बाड़े पर धावा बोल रहे थे।

पहिले दो चुड़सवारों में से एक गिर गया, घोड़ा और सवार दोनों ! श्रौर दूसरा चुड़सवार उस बाड़े पर अपटा श्रौर उसने तीरन्दाज को अपने भाले से छेद डाला। उसी समय वह घोड़े पर से खींच लिया गया श्रौर उसका घोड़ा मार दिया गया। तब एक पूरा धावा बोल दिया गया श्रौर बिखरी हुई रक्षा-पंक्ति पर दूट पड़ा। वह सशस्त्र ग्रादमी ग्रपने गिरे हुए साथियों को कुचलते हुए धावे को ग्रागे सफल वनाने में जुटे हुए थे ग्रीर वह डिक की दूटी हुई पंक्ति में से निकलकर ग्रागे बढ़ने लगे थे।

लेकिन स्रभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। स्रभी भी सकरी गली में डिक स्रपने साथियों के साथ लकड़ी के स्रादिमयों की तरह भाला फेंक रहा था स्रौर गली में मरे हुए स्रौर छटपटाते हुए सैनिकों स्रौर घोड़ों को एकत्रित करके एक स्रौर बाड़ा तैयार कर लिया गया था।

इस नए विझ को देखकर घुड़सवार एक बार और पीछे हट गए थे। दोनों पक्षों के मकानों से तीरों की बौछार दुगनी हो गई थी। उनका पीछे हटना एक तरह से भागने में परिवर्तित हो गया था।

उसी समय जो घुड़सवार उस बाड़े को पार करके गली में निकल गए थे, ग्रब ग्रागे बढ़ गए थे; उन्हें यार्किस्टों के सुरक्षित दस्तों ने घर दबाया था; ग्रीर वह घबराकर पीछे भाग खड़े हुए थे।

डिक और उसके साथियों ने पीछे घूमकर लोहा लेना शुरू कर दिया था के दोनों मकानों से एक वेरहमीपूर्ण तीरों की बौछार इन भगोड़ों पर पड़ने लगी थी। ग्लौसेस्टर उनकी पीठ पर अब भी दबाता हुआ आगे बढ़ रहा था। और आधी मिनट में एक भी लंकास्ट्रियन गली में जिन्दा नहीं बचा था।

उस समय डिक ने अपने शस्त्र को विश्राम दिया था और उसके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कराहट दौड़ गई थी।

इसी बीच ग्लौसेस्टर अपने घोड़े पर से उतर पड़ा था और मोर्चे का निरीक्षण करने आगे बढ़ गया था। उसका चेहरा लिनेन की तरह पीला था लेकिन उसके सिर में उसकी आँखें किसी अजीब मोती के समान चमक रही थीं और उसकी आवाज युद्ध में विजय के गर्वे से बिखर रही थी। और वह बाड़े पर पहुँच गया था जहाँ शत्रु अथवा मित्र कोई भी बढ़ने का साहस नहीं कर सकता था। घोड़े मौत के मुँह में पड़े हुए बुरी तरह छटपटा रहे थे, और वह उस दृश्य को देखकर अट्टहास कर रहा था।

"इन घोड़ों को खत्म कर दो", उसने कहा, "ये तुम्हारे लिए विझ पैदा करते हैं रिचर्ड शैल्टन", उसने आगे कहा, "नीचे भूको।"

लंकास्ट्रियनों ने तीरों की बौछार फिर ग्रारम्भ कर दी थी भौर गली के मुँह पर बाढ़-सी ग्रा गई थी, लेकिन ड्यूक को लेशमात्र भी चिन्ता नहीं थी। उसने उत्साह के साथ ग्रपनी तलवार निकाली ग्रौर उसी स्थल पर रिचर्ड को नाइट के गौरव से विभूषित कर दिया।

"श्रीर श्रव सर रिचर्ड", उसने कहना जारी रखा, "ग्रगर तुम लार्ड राईसिंघम को देखों तो तत्काल मुक्ते खबर भेजना। चाहे वह तुम्हारा ग्रन्तिम श्रादमी क्यों न हो लेकिन मुक्ते तत्काल सूचना मिलनी चाहिए। मैं इस मोर्चे के टूटने की परवाह नहीं करूँगा, लेकिन शत्रु पर प्रथम प्रहार करने के प्रएा को नहीं तोड़ सकता। श्रीर सब लोग कान खोलकर सुन लो," उसने श्रपनी ग्रावाज ऊँची करते हुए कहा, "ग्रगर ग्रर्ल राईसिंघम किसी दूसरे के प्रहार से धराशायी हुग्रा तो मैं इस विजय को भी पराजय के समान ही समभूँगा।"

"माई लार्ड ड्यूक", उसके अंगरक्षकों में से एक ने कहा, "क्या माननीय, खतरे के सम्मुख अपने को खुला रखने का आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कि आप अपनी वेशकीमत जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ? हम यहाँ अब और क्यों ठहरे हुए हैं ?"

"कैंट्सबी", ड्यूक ने उत्तर दिया, "इस जगह पर ही वास्तिवक युद्ध लड़ा जा रहा है। दूसरी जगहों पर सिर्फ इक्के-दुक्के हमले हो रहे हैं। हमें जीत इसी मोर्चे पर मिलेगी। रहा खतरे के सम्मुख अपने को खुला रखने के बारे में, अगर तुम एक भद्दे कुबड़े आदमी होते और सड़क पर खेलने वाले बच्चे तुम्हारी मखौल उड़ाते होते, तो तुम यहाँ एक घंटे का बीरतापूर्वक जीवन व्यतीत करके अपनी पूरी जिन्दगी का मजा ले सकते थे। सर रिचर्ड, मेरे नामराशि दोस्त, तुम यहाँ मोर्चे को रोको। और कट्सबी, कैंसा रहे अगर तुम हमें सभी मोर्चे पर पुमा लाओ। हम सर रिचर्ड पर भरोसा कर सकते हैं जोिक अब भी टखनों तक खून से भीगे खड़े हैं। लेकिन सर रिचर्ड अभी और बुरा समय आगे आना है, इसलिए बेखबर नहीं होना।"

वह सीधा शैल्टन की श्रीर बढ़कर श्रा गया श्रीर सस्ती के साथ उसकी श्रांकों में देखते हुए इतने जोर से उसके हाथ दबाए कि शैल्टन को लगा कि रक्त शिराश्रों से फटकर बाहर निकल श्राएगा। डिक उसके सम्मुख भेंप गया। वह वहिशायाना उत्तेजना श्रीर साहस श्रीर वह बेरहमी जो उसने उसके चेहरे पर पढ़ी, उसे देखकर उसे श्रपना भविष्य संकटमय प्रतीत होने लगा। यह महानू योद्धा ड्यूक युद्धकाल में शौर्य में सर्वोपरि था, लेकिन युद्ध के बाद शान्तिकाल में श्रीर श्रपने मित्रों की गोष्ठी में भी वही मस्तिष्क, यह शंका उसको होती जा रही थी, कि मृत्यु का स्वाद चखने में भी पीछे नहीं रहेगा।

डिक को एक बार फिर अपने भिवष्य का स्वयं निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया और वह अपने चारों ग्रोर देखने लगा। तीरों की बौछार कुछ-कुछ घटती जा रही थी। चारों तरफ शत्रु पीछे हट रहा था ग्रीर बाजार श्रव खाली होता जा रहा था। बर्फ वहाँ पर नारंगी रंग की कीचड़ के समान मालूम पड़ने लगा था। तमाम मरे हुए सैनिकों और घोड़ों के शरीरों में बिंघे पंखदार तीर ऐसे मालूम पड़ते थे कि जैसे जंगल में फाड़ियों पर काँस फूल श्राया है।

उसके अपने मोर्चे पर भी बहुत अधिक हानि हुई थी। उस सँकरी गली का मुँह और उस बाड़े के अवशेष सभी मृतकों और छ्रटपटाने वाली लाशों से भरे पड़े थे और उसके अपने सौ आदिमयों में से सत्तर भी ऐसे नहीं बचे थे जो अच्छी तरह से हथियार उठा सकते हों।

लेकिन उस समय दिन भी गुजरता जा रहा था भ्रीर पहिली कुमुक के किसी भी समय श्रा पहुँचने की प्रतीक्षा की जा रही थी। भ्रीर लंकास्ट्रियन भ्रपने इस भरपूर किन्तु विफल श्राक्रमण से इस तरह टूट चुके थे कि एकदम नए शत्रु से लोहा लेना उनके लिए बिलकुल ही श्रसम्भव था।

इन दोनों पक्षों पर खड़े हुए सकानों में से एक में घड़ी थी और उसमें शाम के दस बजने वाले थे।

डिक अपने पास ही खड़े एक तीरंदाज की श्रोर मुझा जो कि अपनी बाँह के एक जरूम पर पट्टी बांघ रहा था।

"यह लड़ाई बहुत ही शानदार रही," उसने कहा, "श्रौर मुभे उम्मीद है कि वह श्रब दोबारा श्राक्रमण नहीं करेंगे।"

"सर," उस छोटे-से तीरंदाज ने कहा, "श्रापने याकों और स्वयं अपने लिए बहुत ही शानदार युद्ध किया है। किसी भी श्रादमी ने इतने थोड़े समय में ड्यूक का स्नेह आज तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन जिसे वह जानता भी नहीं, उसे इतने महत्वपूर्ण मोर्चे पर तैनात कर देता, एक उससे भी बड़ा श्राश्चर्य था। लेकिन देखों सर रिचर्ड, अगर तुम विजय प्राप्त करते हो, तभी तक श्रच्छा हो लेकिन अगर तुम एक क़दम भी पीछे हटते या मुक्ते आप पर संदेह होता तो मुक्ते कुल्हाड़ी या भाले से—श्रापसे सच कहता हूँ—श्राप पर वार करने की श्राज्ञा हुई थी।"

डिक ने कुतूहलपूर्वक उस छोटे-से भ्रादमी की भ्रोर देखा। "तुम," उसने कहा, "भ्रौर पीछे से वार करते?"

"यह ठीक है," तीरंवाज ने कहा, "लेकिन चूँकि मुक्ते यह काम पसंद नहीं है, इसलिए श्रापसे बोल दिया। श्रापको, सर रिचर्ड, श्रपने प्राणों के लिए इस मोर्चे को फतह करना ही चाहिए, वरना, हालाँकि हमारा कुबड़ा एक महान योद्धा श्रौर लड़ाका है, लेकिन चाहे उत्तेजित हो श्रथवा शान्त, वह श्रपने श्रादेश के श्रनुसार ही हर चीज को कराना चाहता है। श्रगर कोई श्रपना काम ठीक प्रकार नहीं कर सकता तो केवल मौत ही उसका पुरस्कार होता है।"

''क्या वाकई ऐसा है,'' रिचर्ड ने कहा, ''ग्रौर ग्रादमी फिर भी उसका अनुसरएा करते हैं।''

"वही तो, वह अत्यन्त आह्लादपूर्वक उसके पीछे, चलते हैं; वह बहुत ही खुले दिल से इनाम देता है। और अगर वह दूसरों का खून-पसीना वहाने में संकोच नहीं करता तो वह अपने रक्त को भी बहुत अधिक मूल्यवान नहीं सम-फता। युद्ध में सदैव सबसे पहिली पंक्ति में लड़ता है, और सबसे बाद में सोता है, वह बहुत बड़ी मंजिल तैं करेगा, वह कुबड़ा! ड्यूक आव ग्लौसेस्टर!"

श्रीर इस तरुए। नायक ने श्रीर भी सतर्कतापूर्वक अपना दायित्व सँभालना शुरू कर दिया। यद्यपि श्रव तक भो उसने कोई कभी वाकी नहीं छोड़ी थी, उसे अपने इस श्राकस्मिक श्रम्युत्थान में पतन के तत्व भी नजर श्राने लगे थे। वह उस तीरंदाज के पास से हट गया श्रीर एक बार बाजार की श्रोर देखने लगा जो कि इस समय बिलकुल खाली पड़ा हुश्रा था।

"मैं इस शान्ति में ग्रासार देख रहा हूँ," उसने कहा, "निश्चय ही वे हम

पर कोई ग्राकस्मिक ग्राक्रमरण करने वाले हैं।"

श्रौर तभी जैसे उसकी उक्ति का उत्तर देने के लिए तीरंदाओं ने उस बाड़े की ग्रोर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनके ग्राक्रमण में फिर भी कुछ िभक्तक थी। सम्भवतः वह किसी दूसरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे।

डिक बेचैनी से चारों ग्रोर देखने लगा कि कहीं कोई गुप्त संकट तो उसके ऊपर विरता नहीं ग्रा रहा है। ग्रौर निश्चय ही गली के ग्रन्दर कुछ दूर पर एक मकान के द्वार खुले ग्रौर एक क्षरण खुले रहे ग्रौर तब ग्रकस्मात् एक बड़ी संख्या में लंकास्ट्रियन तीरंदाज गली में भरने लगे। ये लोग जैसे ही कूदे वैसे ही ग्रपनी कमानों को तानकर डिक की पीठ पर से तीरों की बौछार करने के लिए बढ़ने लगे।

डिक ने अपने पूरे दस्ते को मकानों से बाहर आ जाने का आदेश दे दिया था और वह श्रव अपने सैनिकों को स्वर और संकेतों से दोनों ओर के आक्रमण का भरपूर उत्तर देने के लिए निरन्तर प्रोत्साहन देता जाता था।

इसी बीच एक के बाद दूसरा मकान गली में खुलने लगा और दरवाजों से निकलकर और खिड़िकयों से कूदकर अनेक लंकास्ट्रियन तीरंदाज गली में भरने लगे, यहाँ तक कि पिछले तरफ़ से बार करने वालों की संख्या भी सामने की और से आक्रमण करने वालों के समान ही विशाल हो गई। यह स्पष्ट हो गया था कि वह और अधिक अपने मोर्चे को रोक नहीं सकता। उससे भी भयंकर बात यह थी कि उस मोर्चे के गिरते ही समस्त याकिस्ट सेना सर्वनाश के छोर पर खड़ी रह जाने वाली थी।

उसने सोचा कि मोर्चे की कामयाबी के लिए पीठ पीछे के शत्रु को समाप्त करना ही अधिक आवश्यक है और डिक उन्हीं की ओर मुड़ा और अपने सैनिकों के शीर्प पर लड़ते हुए उसने इतना जोरदार प्रत्याक्रमण किया कि लंकास्ट्रियन तीरंदाज उस मार को सहन न कर सके और तितर-बितर होकर उन्हीं मकानों में घुस गए जहाँ से बाहर निकले थे।

इसी बीच बाजार वाले तीरंदाज बाड़े को रक्षाहीन पाकर उमड़ पड़े थे और दूसरी तरफ से टूट पड़े थे। अबकी बार फिर घूमकर आक्रमण को रोकना था भीर उन्हें पीछे हटाना था। एक बार फिर उसके आदिमियों का शौर्य उभर आया और उन्होंने विजय-गर्व से सड़क को शत्रुओं से बिलकुल साफ कर दिया।

लेकिन ज्योंही यह सब हुम्रा, पीठ पीछे वाले तीरंदाजों ने मकानों से निकलकर एक बार फिर स्राक्रमण स्रारम्भ कर दिया ।

ग्रवकी बार याकिस्टों ने बिखरना शुरू कर दिया। कई बार डिक ने देखा कि वह ग्रकेला शत्रुओं के बीच खड़ा हुआ श्रपने प्राणों के लिए श्रपनी चमकदार तलवार फेंक रहा है। कई बार उसे यह भी संदेह हुआ कि उसके जल्म लग गए हैं। फिर भी गली में युद्ध का पासा कभी इधर और कभी उधर पलट रहा था श्रीर कोई भी परिगाम शीझ निकलने की ग्राशा नहीं थी।

उसी समय डिक ने सुना कि नगर के सीमान्त पर बिगुलों और दमामों की आवाज उठना शुरू हो गई है। याकिस्टों के युद्ध-नारे और विजय-घोष आकाश को भेदने लगे। उसी समय उसके सामने के आदमी भाग खड़े हुए और बाजार में लौट गए। किसी ने उन्हें भागने का आदेश दिया था। तुरही विभिन्न प्रकार से बज रही थी, कहीं प्रदर्शन करने के लिए और कहीं आक्रमण करने के लिए। यह स्पष्ट था कि एक जोरदार आक्रमण हुआ है और फिलहाल लंकास्ट्रियनों के पैर कुछ समय के लिए बिलकुल उखड़ गए हैं। उनके खेमें में भगदड़ और चीख-पुकार मचनी प्रारम्भ हो गई थी।

श्रौर तब एक थियेटर के करतब के समान शोरबी के युद्ध का श्रन्तिम श्रध्याय लिखा गया । रिचर्ड के सामने के लोग उस कुत्ते के समान कान दवाकर भागे जिसे उसके मालिक ने सीटी बजाकर बुला लिया हो । उसी समय बाजार में घुड़सवारों का एक रेला श्राया । लंकास्ट्रियन पीछे घूमकर तलवार से लड़ने को खड़े हो गए श्रौर यार्किस्ट उन्हें बर्छों से बींधने लगे ।

इस भीड़ में डिक ने क्रुकबैक (क्रुबड़ा ड्यूक) को देखा। वह श्राज उस शौर्य श्रीर शस्त्र-कौशल का परिचय दे रहा था—जो वर्षों बाद उसने बोसवर्थ के समर-क्षेत्र में आगे चलकर दिखाया जबिक उस पर अनेक अपराध लगाए गए—जिसे देखकर उस दिन के परिएगाम और अंग्रेजी सिंहासन के भविष्य को बहुत अच्छी तरह घोषित किया जा सकता था। स्वयं बचता हुआ, शत्रु पर प्रहार करता हुआ, कभी नीचे उतरकर वह इस तरह चौमुखी युद्ध कर रहा था और अपने घोड़े को साथ रहा था कि अपना रास्ता साफ करता हुआ अपने प्रमुख योद्धाओं से भी काफ़ी आगे पहुँच गया था। वह उधर बढ़ रहा था, जहाँ अर्ल राईसिंघम ने वीरतापूर्वंक मोर्चे की कमान सँभाली हुई थी। एक क्षरण बाद

ही उन दोनों का सामना हो गया। वह लम्बा, शानदार और प्रसिद्ध योद्धा राईसिन्धम का एक भद्दे और रोगी-से दीखने वाले छोकरे से सामना हुग्रा।

फिर भी शैल्टन को परिगाम के बारे में लेशमात्र भी संदेह नहीं था श्रौर लड़ाई जब दोबारा शुरू हुई तो श्रगले ही क्षगा श्रलं गायब हो गया था। लेकिन क्रुकबैक श्रब भी शस्त्र फेंकता दीख पड़ रहा था श्रौर जहाँ युद्ध सबसे घटाटोप था वहीं श्रपना घोड़ा फेंकता जा रहा था।

इस प्रकार इस गली के मोर्चे को रोके रखने में शैल्टन के साहस श्रौर ठीक श्रवसर पर सात सौ सैनिकों की कुमुक से उस छोकरे ने, जोकि श्रागे चलकर रिचर्ड तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठा श्रौर श्राने वाली पीढ़ियों द्वारा नफरत से याद किया गया, यह श्रपनी सर्वप्रथम श्रौर प्रबल विजय प्राप्त की थी। चारों ग्रोर एक भी शत्रु ऐसा नहीं था, जिस पर प्रहार किया जा सकता। हिक ने जिस समय क्लान्तमन ग्रपने सैनिकों की ग्रोर देखा तो उसने ग्रपनी विजय के मूल्य का ग्रनुमान लगाना शुरू कर दिया। ग्रब चूँ कि संकट टल गया था, वह इतना ग्रकड़ गया था ग्रौर उसके ग्रंग-प्रत्यंग इस तरह दर्द करने लगे थे, ग्रौर अनवरत युद्ध करते-करते वह इतना वेदम हो गया था कि उसे लगा कि ग्रग्न वह किसी प्रकार भी कोई नया प्रहार करने के योग्य नहीं रह गया है।

लेकिन उसके लिए अभी विश्राम का समय नहीं था। शोरबी पर श्राक्रमरण कर दिया गया और हालाँकि वह नगर विलकुल खुला था और किसी प्रकार का भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था, परन्तु ये बीहड़ लड़ाके युद्ध के बाद भी कम बीहड़ता के साथ पेश नहीं आएंगे; उसे मालूम था कि युद्ध का सबसे बीभत्स दृश्य अभी उपस्थित होना है। रिचर्ड आव ग्लौसेस्टर अपने सैनिकों के क्रोध से नागरिकों की रक्षा करने के लिए उनका कप्तान नहीं था। और यह रोकने की कोशिश करता भी तो इसमें संदेह था कि उसमें वैसा करने की सामर्थ्य थी।

यह भ्रब डिक का कर्तंत्र्य था कि वह जीना का पता चलाए भौर उसकी रक्षा करे। जैसे ही उसके मन में यह विचार भ्राया, उसने भ्रपने भ्रादिनयों की भ्रोर देखा। उनमें तीन या चार भ्रभी ऐसे दीख पड़ते थे, जीकि भ्रादेश पालन के इच्छुक थे। भौर उन लोगों को एकान्त में ले जाकर उसने कहा कि भ्रगर वह उसके साथ चलेंगे तो वह डयूक से उनकी खास शिफारिश करेगा भौर वह स्वयं भी उन्हें इनाम देगा और वह उन्हें लेकर बाजार के बीच से चल खड़ा हुआ।

खुली सड़क पर कहीं इक्के-दुक्के ग्रौर कहीं दर्जन की संख्या में लोग लड़ रहे थे। कहीं पर किसी मकान का घेरा डाला जा रहा था ग्रौर मकान मालिक ग्राक्रमएाकारियों पर स्टूल ग्रौर टेबिल फेंक रहे थे। बर्फ पर हथियार ग्रौर लाशें चारों ग्रोर विखरी हुई थीं। इन इक्की-दुक्की लड़ाइयों को छोड़कर सड़कें विलकुल खाली थीं। ग्रनेक मकान बिलकुल खाली पड़े थे ग्रौर कुछ की खिड़िकयाँ बंद थीं ग्रौर द्वारों पर बाड़े लगाये हुए थे। लेकिन किसी भी मकान में से धुग्राँ नहीं निकल रहा था।

डिक इन लड़ने वालों को एक ग्रोर छोड़ता हुग्रा, सीघा चर्च की ग्रोर बढ़ गया। लेकिन जब वह वड़ी सड़क पर ग्राया तो उसके मुँह से ग्रकस्मात् एक चीख निकल गई। सर डेनियल के घर पर घावा वोल दिया गया था, दरवाजे टूटे पड़े थे, ग्रीर एक बड़ी संख्या में लोग लूट का सामान ले-लेकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन ऊपर की मंजिलों में लूट मचाने वालों का प्रतिरोध ग्रब भी किया जा रहा था। जैसे ही डिक मकान के निकट ग्राया उसने देखा कि ऊपर की एक खिड़की में से नीली वर्दी पहिने हुए एक सैनिक चीखता हुग्रा बाहर फेंके जाने के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। लेकिन एक क्षरा बाद उसे सड़क पर फक ही दिया गया।

डिक का मन एक गहरी श्राशंका से श्रिभभूत हो उठा। मन्त्रमुग्ध की भाँति वह सीधा भीड़ में धँसता हुश्रा यन्दर पहुँच गया श्रीर तीसरी मंजिल पर उसी कमरे में दाखिल हुश्रा जहाँ उसने जोना से श्रन्तिम विदा ली थी। लेकिन वह कमरा श्रव एक खंडहर के समान विध्वस्त हुश्रा पड़ा था। फर्नीचर तोड़ दिया गया था श्रीर परदे श्रातिशदान के श्रंगारों पर जलकर राख हुए पड़े थे।

डिक बिना एक क्षरण भी सोच-विचार में बिताए उस अग्निकांड से बाहर निकल श्राया। सर डेनियल, सर ग्रोलीवर ग्रौर जोना सभी वहाँ से गायब थे। लेकिन वह सब क़त्ल कर दिये गए थे या शोरबी से बचकर साफ़ निकल गए थे, यह कौन बता सकता था।

उसने श्रपने पास से गुजरते हुए एक तीरंदाज का श्रंगरखा पकड़कर रोक लिया। ''दोस्त'' उसने पूछा, ''क्या जिस समय इस मकान पर त्राक्रमण हुन्ना था नुम यहीं थे ?''

''छोड़ो मुफें'' तीरंदाज ने कहा, ''तुम्हें मौत मारे, मुफे छोड़ो; बरना मैं प्रहार करता हूँ।''

"ऐ इधर सुनो" रिचर्ड ने उत्तर दिया "प्रहार दोनों ही कर सकते हैं। खड़े होकर साफ़-साफ़ बताओ।"

लेकिन वह तीरंदाज शराब श्रौर युद्ध के नज्ञे से मतवाला हो रहा था। उसने एक हाथ से श्रपना श्रंगरखा भटक लिया श्रौर दूसरे से डिक के कन्धे पर प्रहार किया। इस पर उस तरुएा नायक का क्षोध भड़क उठा। उसने उस श्रादमी को श्रपनी बाहों में जकड़कर मेख चढ़े हुए बख्तर पर इस तरह कस लिया जैसे कि वह एक बच्चा हो श्रौर तब उसका गला पकड़कर कहा कि अगर वह श्रपनी जिन्दगी को बचाना चाहता है तो ठीक-ठीक बता दे।

"मुफ पर दया करो" तीरंदाज गिड़गिड़ाया, "ग्रगर मुफे मालूम होता कि भ्राप इतने कुद्ध हो उठेंगे तो मैं कभी इस तरह का व्यवहार न करता ! मैं तो दरम्रसल यहीं पर था।"

"क्या तुम सर डेनियल को जानते हो ?" उसने पूछा।

''मैं उन्हें बहुत श्रच्छी तरह से जानता हूँ'' उस भ्रादमी ने उत्तर दिया। ''क्या वह हवेली में थे ?''

"हाँ साहब, थे" तीरंदाज ने उत्तर दिया "लेकिन ज्योंही हम दरवाजे से घुसे वह बाग़ की श्रोर से घोड़े पर सवार होकर निकल गए।"

"ग्रकेले ही ?" डिक चिल्लाया।

''शायद उनके पास एक बीसी बर्छाघारी थे'' उस स्रादमी ने कहा।

"सिर्फ बर्छाधारी, श्रीरतें वगैरा कोई नहीं ?" शैल्टन ने पूछा।

"सच कहता हूँ कि और कुछ मैंने नहीं देखा" तीरंदाज ने कहा—"लेकिन अगर आप औरतों की तलाश में हैं तो आपको इस हवेली में एक भी औरत नहीं मिलेगी।"

"धन्यवाद" डिक ने कहा, "लो, यह लो ग्रपना इनाम", डिक ने ग्रपनी जेब टटोलते हुए कहा, लेकिन जेब को बिल्कुल खाली पाकर उसने कहा, "ग्रच्छा याद रखना, रिचर्ड शैल्टन—सर रिचर्ड शैल्टन। किसी से भी मालूम करके मेरे पास कल भाना । तुम्हें ढेर-सा पारितोषिक दिया जाएगा ।"

भीर तव डिक के दिमाग में एक विचार दौड़ गया। वह तेजी के साथ सहन में भ्राया भीर वाग में भागता हुआ चर्च की भोर दौड़ा। चर्च के द्वार खुले पड़े थे भौर फर्जों पर भागकर भ्राए हुए नागरिक श्रपने माल-श्रसदाब भीर परिवारों को लिए हुए पड़े थे। जविक वेदी पर पुजारी लोग ईश्वर से दया की याचना कर रहे थे। जिस समय डिक ने भ्रन्दर प्रवेश किया छुत में घण्टे जोरों के साथ घनघनाने लगे थे।

उन भगोड़ों के बीच से रास्ता साफ़ करते हुए डिक जीने के मुँह पर भ्रा गया भ्रौर ऊपर के गुम्बद की भ्रोर बढ़ने लगा। यहाँ एक लम्बा पुजारी उसके सामने भ्रा गया भ्रौर उसने सख्ती से पूछा, "किंधर चले, बेटा।"

"माई फादर", डिक ने उत्तर दिया, "मैं यहाँ एक मोर्चे की खबर लेने आया हूँ। मेरे रास्ते में से हट जाओ। मैं यहाँ ग्लौसेस्टर के लार्ड के सेना-नायक की हैसियत से आया हूँ।"

"माई लार्ड स्राव ग्लौसेस्टर के सेनानायक के रूप में !" पादरी ने वहीं वाक्य दोहराया, "तब क्या युद्ध में हमारी पराजय हुई ?"

"युद्ध, फादर, समाप्त हो चुका है। लंकास्टरों को साफ़ कर दिया गया। और भ्रल राईसिंघम—भगवान उनकी भ्रात्मा को शान्ति दे—युद्ध के मैदान में ही खेत रहे। भ्रौर भ्रव भ्रापकी आज्ञा से मैं भ्रपना काम करने भ्रयसर होता हूँ।"

इस समाचार को सुनकर पादरी पत्थर हो गया था, डिक ने बाँह पकड़कर उसे किनारे किया भ्रीर फाटक खोलते हुए वह एक साथ चार सीढ़ियाँ पार करते हुए ऊपर लपका। बिना ठोकर खाए या साँस लिए वह छत के विशाल प्लेटफार्म पर पहुँच गया था।

शोरबी की चर्च से पूरा नगर ही एक मानचित्र के समान दिखाई नहीं देता था, वरन वहाँ से समुद्र और स्थल पर चारों भ्रोर दूर-दूर तक प्रत्येक चीज साफ़-साफ़ दिखाई देती थी। श्रव प्रायः दोपहर का समय हो चुका था भ्रीर सूर्य श्राकाश में बहुत तेजी के साथ चमक रहा था। बर्फ की श्रोर देखने से चौंध मालूम पड़ती थी। डिक ने चारों तरफ़ को निगाह दौड़ाई ताकि वह युद्ध के परिगामों का अन्दाज लगा सके।

एक भूली-भटकी गुर्राहट उसके कानों में सड़क पर से ग्रब भी पहुँचती

रही थी, किन्तु कहीं भी शस्त्रों की टकराहट न सुन पड़ती थी। बन्दरगाह में एक भी जहाज, यहाँ तक कि एक भी किश्ती दिखाई नहीं देती थी; लेकिन सागर की छाती पर दागों की तरह मस्तूलदार जहाज और पतवारों वाली किश्तियाँ भगोड़ों को लादे दूर बढ़ती दिखाई देती थीं। किनारे पर भी बर्फ से ढके चरागाहों की शान्ति घुड़सवारों ने प्रायः भंग कर दी थी और कुछ लोग जो वन की ग्रोर भाग खड़े हुए थे, याकिस्ट घुड़सवार उन्हें शहर की ग्रोर मारकर खदेड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। समस्त समतल मैदान लाशों और मरे हुए घोड़ों से भरा पड़ा था ग्रीर बर्फ पर उन्हें माफ़-साफ़ पहचाना जा सकता था।

चित्र को पूरा किया जाए तो यह भी उल्लेख करना पड़ेगा कि वे सैनिक लोग जिन्हें जहाजों पर बैठकर भाग जाने की सुविधा नहीं मिली थी, ग्रब भी प्रतिरोध स्वरूप लड़ रहे थे ग्रौर श्रासपास की सरायों को ग्रपना ग्रड्डा बनाए हुए थे। इस क्षेत्र में भी एक या दो मकानों को ग्राग लगा दी गई थी ग्रौर कोहरे से भरे श्राकाश में धुग्रा बहुत ऊँचाई पर मँडरा रहा था ग्रौर रूई के फाहों के समान सागर की ग्रोर बढ़ रहा था।

इससे कुछ पूर्व ही जंगल के सीमान्त पर हालीवुड की भ्रोर कुछ सैनिकों के बढ़ने की भ्रावाज ने इस तरुए प्रेक्षक का ध्यान भ्रपनी भ्रोर खींच लिया था। सैनिकों की संख्या काफ़ी थी भ्रीर दूसरे किसी भी स्थान पर इतनी संख्या में लंकास्ट्रियन सैनिक एक स्थान पर एकत्रित नहीं थे। उनके जाने से बर्फ पर एक बहुत बड़ा रास्ता-सा बन गया था भ्रीर डिक भ्रच्छी तरह पहिचान सकता था कि वह कहाँ से चले हैं।

डिक जब तक खड़ा ही रहा ये लोग बिना किसी प्रतिरोध के जंगल के अन्दर प्रवेश करने लगे थे। ज्यों ही उन्होंने अपनी दिशा बदली, त्योंही सूर्य की रोशनी पूरी तरह से उन पर पड़ी और डिक ने पहिचान लिया कि सैनिक सर डेनियल की ही वर्दी पहने हुए हैं।

श्रगले ही क्षरण वह जीने से उतर श्राया, श्रव उसके सामने यह समस्या थी कि वह इ्यूक श्राव ग्लौसेस्टर को किस प्रकार खोज निकाले क्योंकि उस उथल-पुथल की स्थिति में केवल वही उसे काफ़ी संख्या में सैनिक दे सकता था। सड़कों पर युद्ध श्रव प्रायः समाप्त हो चुका था श्रीर डिक कमाण्डर को हूँ इता हुशा इथर से उधर दौड़ रहा था। सड़कों पर मदमस्त सैनिक डोल रहे थे। कुछ लोग लूट का माल इस कदर सिर पर लादे हुए थे कि चलते हुए उनके पैर लड़खड़ा रहे थे ग्रीर कुछेक शराब के नशे में मस्त, इधर-उधर शोर मचाते हुए घूम रहे थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे लेशमात्र भी ड्यूक का अता-पता मालूम हो, ग्रीर यह केवल संयोग की ही बात थी कि डिक ने उसे पा लिया। उस समय वह बंदरगाह की तरफ़ के तीरंदाजों को वाहर निकलने की ग्राज्ञा दे रहा था ग्रीर घोड़े पर बैठा हुग्ना था।

"सर रिचर्ड शैल्टन, तुम खूब आए," उसने कहा, "मैं तुम्हारा एक चीज के लिए कृतज्ञ हूँ—जिसका मैं बहुत कम मूल्य लगाता हूँ—मेरी जिन्दगी—ग्रीर दूसरी चीज यह कि जिसका मुग्रावजा मैं तुम्हें कभी भी नहीं चुका सक्रूंगा—वह है यह विजय! कैट्सबी, ग्रगर मेरे पास दस कप्तान भी सर रिचर्ड के समान हों तो मैं इंगलैण्ड पर ग्राज ही घावा बोल सकता हूँ; लेकिन सर रिचर्ड, तुम ग्रपना पारितोषिक माँग लो।"

"बड़े ग्राराम से माई लार्ड," डिक ने कहा, "ग्राराम से ग्रीर धोखा न खा कर। वह ग्रादमी बचकर निकल चुका है जिससे मुक्ते प्रतिशोध लेना है। ग्रीर ग्रपने साथ उसे भी ले गया है जिसके प्रेम से मैं प्ररावद्ध हूँ ग्रीर जिसकी खिदमत मुक्ते करनी है। क्रुपा करके मुक्ते पचास भाले वाले सैनिक दीजिए ताकि मैं उसका पीछा कर सकूँ ग्रीर इतनी क्रुपा प्राप्त करके ही, माई लार्ड, मैं ग्रपने को क्रतकृत्य समभूँगा।"

"कौन है वह ?" ड्यूक ने पूछा।

"सर डेनियल बैकले." रिचर्ड ने उत्तर दिया।

"फौरन उसका पीछा करो, दग्नाबाज का !" ग्लौसेस्टेर चिल्लाया, "यह कोई पारितोषिक नहीं है सर रिचर्ड, यह तो एक अतिरिक्त सेवा होगी और अगर तुम उसका सिर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हारा उपकार मानूँगा। कैंट्सबी, इनके लिए पचास भाले वाले तैयार कर दो और आज कृपा करके इस वीच में यह सोच लो कि मैं तुम्हें क्या सम्मान या पुरस्कार प्रदान कर सकता हूँ।"

उसी समय यार्किस्ट सैनिकों ने एक सराय को समर्पण करने पर बाध्य कर दिया था। सराय को तीन भ्रोर से घेर लिया गया था और एक-एक भागने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा था। क्रूकवैक डिक की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न था और उसने बन्दियों को देखने के लिए ग्रपना घोड़ा और भी निकट बढ़ा लिया था।

शायद कुल मिलाकर चार या पाँच कैदी होंगे । दो आदमी माई लाई शोरबी के, एक आदमी राईसिंघम का और अन्तिम एक लम्बा, उजड़ा-सा और खैरे-से रंग का जहाजी था, जो या तो बहुत शान्त हो गया था या फिर अधिक पी जाने के कारण बोलने में असमर्थ था और उसका कुता उसके पैरों के पास ही गुर्रा रहा था और कूद रहा था।

तरुए। ड्यूक ने थोड़ी दिर तक उनका भ्रच्छी तरह निरीक्षम् किया। "बहुत ग्रच्छा," उसने कहा, "इन्हें सूली पर लटका दो!" ग्रौर वह दूसरी तरफ़ युद्ध की प्रगति को देखने के लिए मुड़ गया।

"माई लार्ड,'' डिक ने कहा, "आप प्रसन्न हों, मैंने अपना पारितोषिक खोज लिया है। कृपा करके उस पुराने जहाजी का प्रारादान मुक्ते दीजिए।"

ग्लीसेस्टेर मुड़ा ग्रीर उसने सीधे वक्ता के मुँह पर निगाहें जमा दीं।

"सर रिचर्ड," उसने कहा, "मैं मोरों के पंख लेकर युद्ध नहीं करता बिल्क इस्पात के तीरों से युद्ध करता हूँ। जो मेरे शत्रु हैं उन्हें मैं करल करता हूँ और बिना किसी प्रकार की दया-माया दिखाए। तुम सोचो कि इंगलैंण्ड के इस उथल-पुथल के दिनों में मेरी सेना में शायद ही कोई आदमी हो, जिसका कोई भाई-बन्धु मेरे शत्रु की सेना में न हो। इस प्रकार अगर मैंने माफियाँ देनी शुरू कर दीं तो मफे अपनी तलवार भी म्यान में रख लेनी पढ़ेगी।"

"चाहे कैंसा ही क्यों न हो माई लार्ड, ग्रौर ग्रापकी ग्रप्रसन्नता का खतरा शिरोधार्य करते हुए भी मैं यह कहने का साहस करूँगा, कि ग्राप ग्रपने वचन को स्मरण करके मेरी प्रार्थना पर विचार करें।"

रिचर्ड ग्राव ग्लौसेस्टेर क्रोध से भर गया।

"श्रच्छी तरह सोच लो," उसने कठोरतापूर्वक कहा, "मैं दया को पसंद नहीं करता हूँ और नहीं दयालुओं की बहुत श्रधिक कद्र करता हूँ। तुमने श्राज ही एक महान भविष्य की नींव रखी है। श्रगर तुम मेरे वचन को सामने रखकर श्रनुरोध करके ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी माँग पूरी करूँगा। किन्तु तुम्हारा श्रधिकार समाप्त हुआ।"

"हानि मेरी ही है, माई लार्ड," डिक ने कहा।

"उसे वह जहाजी दे दो," और उसने अपना घोड़ा दूसरी ओर घुमा लिया। उसने तरुए। शैल्टन की ओर पीठ कर ली।

डिक न प्रसन्न था और न दुखी। उस तरुण ड्यूक के स्नेह की महिमा को वह बहुत कुछ देख चुका था और उसके उत्यान का क्रम इतना ग्राकस्मिक भौर धुँधला था कि उसे ग्रपने भविष्य पर कोई भरोसा नहीं था। केवल एक चीज का उसे भय था कि वह दुर्धर्ष नेता कहीं पचास बर्छाधारी देने का वचन भंग न कर दे। लेकिन यहाँ न उसने ग्लौसेस्टर की प्रतिष्ठा के साथ न्याय किया भौर न ग्रपनी निर्ण्य बुद्धि के साथ। ग्रगर उसने यह सोच लिया था कि सर डेनियल का मुकाबला करने के लिए डिक ही उचित पात्र है तो वह ग्रपने ग्रादेश को वापस नहीं ले सकता। भौर वह कैट्सबी को चिल्लाकर उसे पचास बर्छाधारी सैनिक देने का ग्रादेश दोहराते हुए कहा कि वह तत्काल वैसा प्रबन्ध कर दे, क्योंकि पालादीन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

इसी बीच डिक उस पुराने जहाज़ी के निकट पहुँच चुका था, जो अपने प्राग्रदण्ड और मुक्ति दोनों की भ्रोर से समान रूप से उदासीन था।

''ग्रल्बिस्टर,'' डिक ने कहा, ''मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है; श्रब, धर्म की सौगन्ध, मैं समभता हूँ कि मैंने उसका बदला दे दिया।''

लेकिन उस पुराने जहाजी ने उसके मुँह की स्रोर उदासीन आँखों से देखा स्रौर बिलकुल शान्त रहा।

"श्राश्रो," डिक ने कहा, "जीवन जीवन है। श्रौर उसका महत्व जहाज या शराब से भी श्रधिक है। कहो कि तुमने मुभे क्षमा कर दिया है। क्योंकि श्रगर तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखता, परन्तु मेरे भाग्य का निर्माण तो उसीने किया है; श्राश्रो, मैंने एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर उसे बचाया है। बचपना न करो।"

"श्रीर अगर मेरे पास मेरा जहाज होता," श्रल्बीस्टर ने कहा, "तो मैं आनन्द के साथ समुद्र की श्रोर बढ़ जाता और मेरा मैन टाम भी। लेकिन तुमने मेरा जहाज लेकर मुफे तबाह कर दिया। मैं अब एक फ़कीर से अधिक कुछ भी नहीं हूँ। श्रौर मैन टाम, उसको किसी पाजी ने मार डाला। मरते समय मरेन (Murrain!) उसने कहा था। श्रौर कोई भी शब्द वह कह नहीं

सका । ग्रौर इतना कहकर उसकी श्रात्मा उड़ गई। ग्रब वह कभी जहाज चलाने के लिए लौटकर न ग्रा सकेगा।"

डिक का हृदय पश्चात्ताप ग्रौर दया से भर ग्राया । उसने कप्तान का हाथ ग्रपने हाथ में लेना चाहा, परन्तु उसने ग्रपना हाथ उसके हाथ में दिया नहीं।

"नहीं, तुमने मेरे साथ एक शैतान की तरह सलूक किया है ग्रीर तुम इसमें ही सन्तोष करो।" उसने कहा।

बहुत-से शब्द डिक के गले में रुँघकर रह गए। उसने अपनी श्राँसुश्रों से भरी धाँखों से देखा कि वह बेचारा ग़रीब कतान शराब श्रौर दुःख के भार से भुका बर्फ़ को पार करता हुआ जा रहा है और उसका कुत्ता उसके पीछे-पीछे च्याऊँ-च्याऊँ करता दौड़ रहा है। आज पहली बार डिक ने यह अनुभव किया कि हम अपने जीवन में जो भूलें करते हैं, श्रौर एक बार पागलपन में जो कुछ कर बैठते हैं, उसे फिर बदला नहीं जा सकता और न ही किसी प्रकार के पश्चात्ताप से उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है।

लेकिन उसके पास इन व्यर्थ के पश्चात्तापों के लिए समय न था। कैंट्सबी ने घुडसवार इकट्टे कर लिए थे। डिक के पास ग्राकर वह घोड़े पर से उतर पड़ा।

"श्राज प्रातःकाल" उसने कहा, "श्राज सुबह ग्रापकी तरक्की पर ईर्ष्या हुई थी क्योंकि उसकी गृष्ठभूमि बहुत लम्बी नहीं थी, और अब सर रिचर्ड, मैं बहुत ही मधुर भाव से श्रापको ग्रपना घोड़ा प्रस्तुत करता हूँ। श्राप इस पर ही चढ़कर कूच बोलें ?"

"कृपा करके एक क्षरण ठहरें", डिक ने उत्तर दिया, "मुभे जो कृपा प्राप्त हो रही है, इसका आधार नया है ?"

"इस कृपा का कारए है तुम्हारा नाम", कैंट्सबी ने कहा, "यह माई लार्ड का प्रमुख शकुन है। श्रगर मेरा नाम भी रिचर्ड होता तो क्या नामुमिकन नहीं था कि मैं कल ही श्रल बना दिया जाता।"

"ग्रापकी इस कृपा के लिए महोदय, मैं श्रापका कृतज्ञ हूँ", डिक ने उत्तर दिया, "ग्रीर क्योंकि मेरे लिए इन कृपाग्रों का श्राकांक्षी होना बहुत श्रधिक समय तक सम्भव नहीं है, इसलिए यह सम्भव है कि मैं बहुत शीध्र ही विदाई ग्रह्णा कर लूँ। मुभे यह स्वीकार करते हुए लेशमात्र भी भिभक नहीं

है कि सौभाग्य के इस सोपान पर ग्रारूढ़ होने से मुफ्ते कोई विशेष ग्राह्लाद नहीं हुग्रा था किन्तु मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि ग्रगर श्रव उन्हें मुफ्ते छीन लिया गया तो भी मुफ्ते नितान्त दुःख होगा। कमान ग्रौर सुख-साधन ये सब देखने-सुनने में बड़ी चीजें मालूम पड़ती हैं। लेकिन ग्रगर एक शब्द भी कोई कान में फूँक दे' सचमुच तुम्हारा ड्यूक बहुत ही खतरनाक नौजवान है।"

कैट्सबी हॅसने लगा।

"नहीं", उसने कहा, "यह तो निश्चय है कि वह जो कुकेड डिक के साथ एड़ लगाकर बढ़ेगा वह बहुत आगे तक बढ़ेगा। ईश्वर हम सबकी शैतान से रक्षा करे। श्रव तुम एड़ लगाओ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।"

इतना सुनकर डिक ने अपने सैनिकों का नायकत्व ग्रहण कर लिया ग्रौर कूच की ग्राज्ञा देते हुए वह दुकड़ी के सम्मुख एड़ लगाकर ग्रागे बढ़ने लगा।

वह सीधा शहर के बीच दूसरी श्रोर बढ़ गया। उसका श्रनुमान था कि सर डेनियल उसी मार्ग से गए हैं। रास्ते में दोनों श्रोर वह ऐसे चिह्नों की भी तलाश करता जाता था, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह सही रास्ते पर जा रहा है श्रथता नहीं।

सड़कों पर लाशें विंछी पड़ी थीं, कहीं-कहीं ग्रनेक घायल भी कराह रहे थे। इस बर्फ़ानी मौसम में घायलों की स्थिति श्रौर भी करुएाजनक हो गई थी। विजेताग्रों के दल के दल इघर से उघर मारते ग्रौर छुरे भोंकते हुए घर-घर को लूटते फिर रहे थे। कभी-कभी वह ग्रापस में मिलकर गाते भी सुन पड़ते थे।

नगर के विभिन्न प्रकोष्ठों से हिंसा और श्रनाचार की चीखें उसे सुन पडती थीं।

किसी बन्द द्वार पर हथौड़ों के प्रहार किए जा रहे थे और किसी मकान से निकलने वाल़ी औरतों की चीखें दिल को कॅपा देती थीं।

डिक के हृदय में एक जागरूकता पैदा होती जा रही थी। उसने अपने आचरण के वर्वरतापूर्ण परिणामों को देख लिया था और समस्त शोरधी में इस समय जो अनाचार और क्रूरता का ताण्डव हो रहा था, उसे देखकर उसके हृदय में एक गहरी मायूसी भरती जा रही थी।

म्राखिरकार वह सीमान्त पर पहुँच गया। जिस सड़क को उसने गिर्जाघर

की छत पर चढ़कर देखा था वही सड़क उसके सामने सीधी पड़ी हुई थी श्रीर उस पर पड़े हुए बर्फ़ पर श्रभी तक किसी सैनिक टुकड़ी के गुज़रने के चिह्न बने हुए थे। यह सब देखकर उसने अपनी टुकड़ी की रफ्तार श्रीर भी तेज कर दी, परन्तु श्रभी तक वह सड़क पर गिरे हुए सैनिकों को गौर से देखता जाता था। इन सैनिकों श्रीर घोड़ों में श्रधिकांश सर डेनियल के ही थे, उसे इस बात का संतोष था। उनमें श्रनेक सैनिकों के चेहरे तो वह व्यक्तिगत रूप से पहि-चानता भी था।

शहर ग्रीर जंगल के ग्राघे रास्ते में पहुँचकर ऐसा प्रतीत होता था कि सर डेनियल की दुकड़ी पर तीरंदाओं का भयानक ग्राक्रमएा हुग्रा है क्योंकि प्रत्येक सैनिक जो गिरा पड़ा था एक तीर से विधा हुग्रा था। इन्हीं लोगों में डिक ने एक तरुए। के शरीर को भी देखा—जिसका चेहरा उसे ग्रत्यन्त घनिष्ठ परिचित प्रतीत हुग्रा।

उसने अपनी दुकड़ी को रुकने का आदेश दिया। घोड़े पर से उतरा और उस तरुगा का सिर ऊपर उठाया। ज्योंही सिर ऊपर उठा, उसके सिर पर रखा हुआ नकाब पीछे गिर गया और लम्बे-लम्बे केश बिखर गए, उसी समय उसने अपनी आँखें खोल दीं।

"ग्रोह, सिंहों को हाँकने वाले", एक शिथिल-सा वाणी ने कहा, "वे ग्रभी ग्रागे बढ गए हैं। जल्दी पीछा करो—तेजी से पीछा करो।"

श्रीर तब वह युवती पुनः मूच्छित हो गई।

डिक के किसी आदमी ने अपनी बोतल में से कोई पेय निकालकर उसके मुँह में डाला और डिक को उसकी चेतना वापस लाने में सफलता प्राप्त हो गई। तब उसने जोना की मित्र को अपनी जीन पर बैठा लिया और एक बार फिर घोड़े को तेजी से आगे बढ़ा दिया।

"तुम मुक्ते अपने साथ क्यों घसीटते हो, इससे तो तुम्हारी रफ्तार और भी कम होती है।" उस युवती ने कहा।

"नहीं, कुमारी राईसिंघम", डिक ने उत्तर दिया, "शोरबी इस समय रक्त-पात, लूट-मार ग्रौर हत्याकाण्ड की रंगस्थली बना हुआ है। लेकिन यहाँ तुम सुर-क्षित हो, इस बात का विश्वास रखो।" "मैं तुम्हारी किसी भी कृपा के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहती", वह चिल्लाई "मुभे फौरन नीचे उतार दो।"

"मैडम, श्रापको मालूम नहीं श्राप क्या कह रही हैं ?" डिक ने उत्तर दिया, "ग्रापको सख्त चोट श्राई है।"

"मुभे कोई चोट नहीं आई", उसने कहा, "केवल मेरा घोड़ा कत्ल कर दिया गया है।"

"इससे तो स्थिति में लेशमात्र भी अन्तर नहीं पड़ता।" रिचर्ड ने उत्तर विया, "आप यहाँ पर खुले बर्फ में फॅसी हुई हैं। और चारों तरफ़ शत्रुओं से घिरी हुई हैं। चाहे आपकी मर्जी हो या न हो, लेकिन मैं तो आपको यहाँ अकेली छोड़ ही नहीं सकता। मुक्ते प्रसन्नता है कि आपकी सेवा करने का यह मुअवसर मुक्ते प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसा करके मैं आपके ऋगा से उऋगा हो सक्गा।"

कुछ समय के लिए वह चुप हो गई। तब उसने सहसा पूछा: "मेरे चाचा?"

"माई लार्ड राईसिंघम" डिक ने उत्तर दिया, "मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं ग्रापको कोई खुशखबरी दे सकता, लेकिन श्रक्रसोस कि मैं वैसा नहीं कर सकता। मैंने उन्हें समर-क्षेत्र में केवल एक बार देखा, बस केवल एक बार। हमें आशा करनी चाहिए कि वह सकुशल होंगे।" श्रव यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई थी कि सर डेनियल ने मोट हाउस में 'पहुँचने का उद्देश्य बनाया था, लेकिन तुषारापात की घनता श्रीर समय की तंगी 'श्रीर खतरे से बचने के लिए कुछ सड़कों को छोड़कर जंगल के रास्ते से सफ़र करने की मजबूरी से यह श्रनुमान लगाया जा सकता था कि वे लोग श्रगले दिन से पहिले श्रपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते।

श्रव डिक के सामने दो रास्ते थे, एक तो यह कि वह सर डेनियल का पीछा करता चला जाए श्रीर ग्रगर सम्भव हो तो रात्रि को जब वह कैम्प करें तो उन पर टूट पड़े या ग्रपना एक दूसरा रास्ता खोज निकाले श्रीर सुबह होते-होते श्रपनी टुकड़ी को उनके श्रीर उनकी मंजिले मकसूद के बीच खड़ा कर दे।

ये दोनों ही योजनाएँ ग्रत्यन्त संकटपूर्ण थीं। ग्रौर डिक — जो कि जोना को युद्ध की विकरालता में भ्रोंकना नहीं चाहता था — इतना निश्चय भी नहीं कर पाया था कि वह जंगल की सीमा पर पहुँच गया है।

इस स्थल से आगे सर डेनियल ने अपना पथ थोड़ा-सा बाई आरे घुमा विया था। और वे लोग ऊँचे-ऊँचे वृक्षों के समूह में चले गए थे। इसके बाद 'पूरे दल ने बहुत ही सँकरा पथ बना लिया था, जिसके कारएा वर्फ अधिक गहराई तक कुचला हुआ था। आँखें दूर तक इस बिटया को देख सकती थीं क्योंकि सनोवर के ऊँचे और नंगे वृक्षों के नीचे यह रास्ता सँकरा और सीधा पड़ा हुआ था। वृक्ष ऊपर खड़े हुए थे और उनकी शाखाओं की परछाई रास्ते पर एक जाल बना रही थीं। किसी ओर भी कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक किसी रोबिन के चहकने की भी नहीं। और बर्फ से आच्छादित खेतों के

ऊपर शरद्कालीन सूर्य की रिक्तम किरएएं एक सुन्दर ताना-बाना बुन रही थीं। "ग्राप लोग वया कहते हैं", डिक ने ग्रपने ग्रादिमयों में से एक से पूछा, "सीधा उनका पीछा किया जाए ग्रयवा टन्सटाल को पार करके सीधा श्रामे बढ़ा जाए ?"

''सर रिचर्ड'', सशस्त्र सैनिक ने कहा, ''जब तक वह तितर-बितर न हो जाएँ तब तक मैं उनका पीछा करना ही उचित समभता हूँ।''

"निस्सन्देह तुम्हारा कहना उचित है", डिक ने उत्तर दिया, "लेकिन जितना समय हमें मिल सका, हम मीघे उनका पीछा करते चले आए हैं। लेकिन यहाँ पर खाने और विश्वाम करने के लिए घर नहीं हैं और अगले दिन की सुबह तक हमारे हाथ-पैर ठंड से अकड़ चुके होंगे और हमारे पेट खाली हो चुके होंगे। तुम्हारा क्या खयाल है ? जवानो! क्या तुम मुहिम के लिए थोड़ा-सा कष्ट सहन कर लोगे अथवा हम लोग हालीवुड की तरफ चलें और मदर चर्च में भोजन-विश्वाम करें। मामला सन्दिग्ध है, इसलिए मैं किसी पर अपनी मर्जी लादना नहीं चाहूँगा, फिर भी यदि आप लोग मेरे नेतृत्व को प्रतिष्ठित करना चाहें तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग पहिले रास्ते को ही चुनें।"

सैनिकों ने प्रायः एक स्वर से कहा कि जहाँ कहीं सर रिचर्ड जाऍगे, वह सहर्य उनका भ्रनुसरण करेंगे।

श्रौर डिक ने एड़ लगाते हुए एक बार फिर अपने घोड़े को सरपट छोड़ दिया। श्रागे जाने वाली टुकड़ी के पैरों से खूँदा जाकर बर्फ इतना सख्त हो गया था कि पीछा करने वालों के लिए रास्ता श्रीधक सुविधाजनक बन गया था। वह एक श्रच्छी रफ्तार पर दोड़ रहे थे श्रौर दो सौ कदमों के एक साथ पड़ने, हथियारों की भनभनाहट श्रौर घोड़ों की साँसों से सारा वातावरण एक युद्ध-स्थल के समान दिखाई पड़ने लगा था।

उसी समय ग्रागे जाने वालों की एक पैदल दुकड़ी हालीवुड से ग्राने वाली सड़क पर दिखाई पड़ी। सरसरी निगाह से देखने में वह पैछड़-सी मालूम भी नहीं पड़ती थी। श्रौर किस स्थल पर जाकर वह बिनाखुदे बर्फ पर फिर से ग्रारम्भ हुई है, यह कहना कठिन था। डिक को यह देखकर ग्राक्चर्य हो रहा था कि पैछड़ ग्रपेक्षाकृत छोटी ग्रौर तंग होती जा रही है। यह तो साफ था कि सड़क का लाभ उठाते हुए सर डेनियल ने ग्रपनी कमान को इघर बाँट दिया है।

अनुमान लगाने पर हर सम्भावना दूसरी से कम विश्वसनीय नहीं मालूम होती थी। डिक ने सीधी पैछड़ का ही पीछा करना उचित समभा और एक घण्टे की घुड़सवारी के बाद सहसा वह पैछड़ दो दर्जन पथों में इस तरह बँट गई जैसे किसी गोले के फूटने से अनन्त सरिगायाँ फूट निकलती हैं।

डिक ने निराश होकर घोड़े की लगाम रोक ली। शरद् का छोटा दिन अवसान को प्राप्त हो रहा था। सूर्य एक लाल-सुर्ख गोला बनकर ऋाड़ियों के नीचे अस्तमान होता जा रहा था। परछाइयाँ बर्फ पर एक मील लम्बी हो उटी थीं, अंगुलियों की पोरियों पर तुषार की चोट पीड़ा पहुँचाने लगी थी और घोड़ों की साँस और भाप बादल बनकर छितराने लगी थी।

"मालूम पड़ता है, हम दुश्मन की कूट चाल में फॅस गए हैं।" डिक ने स्वी-कार किया, "श्रव हमें हालीवुड की स्रोर बढ़ना ही पड़ेगा। हालीवुड टन्सटाल की अपेक्षा अब भी हमसे अधिक निकट है, या सूरज के डूबने तक अधिक निकट हो जाएगा।"

इसलिए वह बाई श्रोर बढ़ गए। सूरज उनकी पीठ पीछे एक ढाल के समान दिखाई पड़ने लगा था। दुकड़ी श्रव मैदान को पार करके गिर्जाघर की श्रोर रवाना हो गई थी। श्रव परिस्थितियाँ उनके श्रनुकूल नहीं थीं। वह तेजी से श्रागे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि शत्रु द्वारा तैयार किए उस बर्फ़ानी पथ पर चलने की सुविधा श्रव सुलभ न थी श्रौर न ही उस मंजिल की श्रोर तेजी से बढ़ने का उत्साह था जिसकी श्रोर वह पथ स्वतः उन्हें उन्मुख करता था। इस बफं के बढ़ते हुए दूहों को पार करके धीमी गित से ही चलना था। रक-रककर उन्हें श्रपना रास्ता तै करना पड़ रहा था। बार-बार वह दूहों में घुसकर भटक जाते थे। सूरज ने भी शीघ्र ही उनका साथ छोड़ दिया। पिरचम का प्रकाश-पुञ्ज श्रस्त हो गया था। शीघ्र ही वह लोग तुषार से श्राच्छादित तारों के नीचे श्रंधकार में भटकने लगे।

शीध्र ही सम्भावना थी कि चन्द्रमा उदय हो जाएगा और वह अपनी यात्रा प्रारम्भ कर सकेंगे। किन्तु उस समय तक प्रत्येक अटकल उन्हें उनके उचित मार्ग से दूर ही ले जा सकती थी। अब कैम्प लगाकर प्रतीक्षा करने के अति-रिक्त उनके सामने कोई चारा ही न रह गया था।

सन्तरी नियुक्त कर दिये गए। थोड़ी-सी भूमि पर से बर्फ साफ़ कर डाली

गई ग्रौर कुछ ग्रसफलता ग्रों का सामना करने के उपरान्त उन्हें शानदार ग्राग दहकाने में सफलता मिल गई। उस वन प्रान्त में सैनिक लोग इस ग्रलाव को घेरकर बैठ गए। जो कुछ खाद्य-सामग्री उनके पास थी वह उन्होंने ग्रापस में बाँट ली ग्रौर पीने के लिए बोतलें इघर से उघर घूमने लगीं। डिक को इस रखे-सूखे में से जो कुछ भी सर्वाधिक कोमल खाद्य सामग्री मिल सकी थी, उसी को लेकर वह ग्रलं राईसिंघम की भतीजी के पास पहुँचा जो कि उस समय इस सैनिक दकड़ी से कुछ दूर वृक्ष का सहारा लिए बैठी थी।

वह घोड़े की भूल के ऊपर बैठी थी और दूसरी भूल में लिपटी हुई थी और इस भ्राग्नेय दृश्य पर उसकी टकटकी बंध गई थी। खाने का प्रस्ताव सुनकर वह इस तरह चौंक उठी जैसे किसी स्वप्न से जागी हो और तब उसने खामोशी से उसको श्रस्वीकार करने के लिए सिर हिला दिया।

"मैडम," डिक ने कहा, "श्रापसे प्रार्थना है कि मुफ्ते इतनी बेदर्दी के साथ वण्ड न दें। मैंने किस श्राचरएा से झापके हुवय को ठेस पहुँचाई है, मैं अभी तक समक्त नहीं सका हूँ। निस्सन्देह मैं आपको उठा लाया हूँ लेकिन एक मैत्रीपूर्ण बल प्रयोग द्वारा ही; हाँ मैंने श्रापको रात्रि की इस बीहड़ता का सामना करने की स्थित में ला दिया है, लेकिन इसका कारएा भी मेरा जल्दी में होना है धौर फिर किसी एक और की जान बचाने का भी प्रश्न है जो कि किसी प्रकार भी आपसे कम नाजुक और श्रक्षम नहीं है और श्रापके समान ही भयानक कात्रु से घिरी है; कम से कम मैडम ! अपने को तो प्रताड़ित न करो; कम से कम भूख के लिए न सही तो शिक्त के लिए ही कुछ खाने की कृपा करो।"

"मैं उन हाथों से दिया कुछ भी नहीं खाऊँगी जिन्होंने मेरे ब्रात्मीय का खून किया है।" उसने उत्तर दिया।

"प्रिय मैडम," डिक चिल्लाया, "मैं धर्म की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैंने उन्हें छुग्रा भी नहीं है।"

"कसम खाकर कहो कि वह ग्रभी तक जीवित हैं," उसने उत्तर दिया।

"मैं ग्रापसे छल नहीं करूँगा," डिक ने उत्तर दिया, "यद्यपि मेरी भावना श्रापके जख्म को ग्रौर भी ठेस पहुँचाने से रोकती है किन्तु फिर भी श्रपने हृदय में मैं यह श्रनुमान लगाता हूँ कि वह श्रब दुनिया में नहीं हैं।"

"ग्रौर तुम मुभसे फिर भी खाने के लिए कहते हो," वह चिल्लाई, "हाँ

ठीक तो है, अब तुम सर बन गए हो न ? मेरे आत्मीय की हत्या करके ही तुमने यह पदवी पाई है। और अगर मैं एक मूर्खा और विश्वासघातिनी होकर तुम्हारे शत्रु के घर में तुम्हारी रक्षा न करती तो तुम मर चुके होते और वह, जिसके जीवन का मूल्य तुम्हारे जैसे बारह के बराबर था—आज जीवित होता।"

''मैंने अपने पक्ष की ओर से भरसक प्रयत्न किया, जिस प्रकार तुम्हारे आत्मीय ने अपने दल की ओर से अपना प्रयत्न किया,'' डिक ने उत्तर दिया, ''श्रौर काश, अगर वह जीवित होते—और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि वह जीवित हों—तो वह भी मेरी प्रशंसा ही करते, दोवी कदापि न ठहराते।''

''सर डेनियल ने मुभे बतलाया है,'' उसने कहा, ''कि उसने तुम्हें उस बाड़े पर देखा था। श्रौर यह भी कहा कि यह विजय तुम्हीं ने प्राप्त की श्रौर यह स्पष्ट हो गया कि तुम्हीं ने मेरे श्रच्छे श्रव्णं राईसिंघम को वैसे ही मारा जैसे कि उनका गला घोटकर मारते। श्रौर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँ, जबकि उनके खून से रंगे तुम्हारे हाथ श्रभी साफ भी नहीं हुए हैं ? सर डेनियल ने तुम्हें नीचा दिखाने की शपथ खाई है, वहीं मेरा प्रतिशोध तुमसे लेंगे।''

स्रभागा डिक उदासी से भर उठा । वह बूढ़ा स्रत्वस्टिर उसके मस्तिष्क में फिर घूमने लगा था स्रोर वह जोर-जोर से कराहने लगा ।

"क्या तुम वस्तुतः मुभे इतना ही श्रपराधी समभती हो," उसने कहा, "तुम जो कि जोना की मित्र हो, तुम जिसने कि मेरी रक्षा की थी?"

"तुमने युद्ध से क्या प्राप्त किया," उसने उत्तर दिया, "तुम्हारा कोई पक्ष न था, तुम तो मात्र एक छोकरे हो—टाँगों श्रौर जिस्म के केवलमात्र हूह हो। तुममें श्रभी न तो सद्बुद्धि है श्रौर न इतनी समभ । तुमने किसके लिए युद्ध किया। केवल श्रपनी हिंसावृत्ति को परितोष देने के लिए ही न?"

"नहीं," डिक चिल्लाया, "यह सब कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कि इंगलैंण्ड का दस्तूर है, वह भ्रादमी जो एक पक्ष से युद्ध नहीं करता, उससे बल-पूर्वक दूसरे पक्ष की भ्रोर से युद्ध कराया जाता है। वह अकेला खड़ा होकर दुकुर-दुकुर देखते रहने में संतोष श्रमुभव नहीं कर सकता, मानव की ऐसी प्रवृत्ति. ही नहीं है।"

"जिनके पास निर्णय बुद्धि नहीं है, उन्हें खड्ग म्यान से नहीं निकालनी चाहिए," उस युवती ने कहा, "तुम केवल एक व्यशन के लिए लड़ते हो; तुम तो एक कसाई से अधिक कुछ भी नहीं हो। युद्ध तो अपने उद्देश्य के कारण ही शुभ होता है; तुमने इस उद्देश्य को कलंकित किया है।"

"मैडम," दुखी डिक ने कहा, "मैं आशिक रूप से अपना दोष पहचानता हूँ। मैंने बहुत शी श्रता की श्रीर उचित समय आने के पूर्व ही मैं अपना भाग्य निर्माण करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने पहिले ही एक जहाज चुराया था, श्रौर सौगन्ध के साथ मैं कहता हूँ कि मेरा इरादा उस समय भी शुभ था परन्तु इस दुस्साहस ने अनेकों की जान ली और आखिर एक बूढ़े आदमी को मौत की गोद में डाल दिया, जिसका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमकर अभी-अभी मेरे दिल को खञ्जर भोंक गया है। और उस प्रातःकाल की बात ही देखी! मैं अपने लिए यश प्राप्त करने की इच्छा और विवाह करने की इच्छा से कितना वेचैन हो उठा था। और देखो, मैं तुम्हारे उन दिवंगत आत्मीय की मृत्यु का कारण बना जो कि मेरे प्रति कितने उदार थे। और कौन जानता है कि मेरे द्वारा यार्क को राजसिहासन पर बैठाया जाना भी आगे चलकर कोई अच्छा उद्देश्य सिद्ध न हो। और इंगलैण्ड को उससे हानि ही पहुँचे। यो मैंडम, मैं अपने पाप को अब बिलकुल स्पष्ट देख सकता हूँ। मैं इस मुहिम को सर करके आत्मशुद्धि के लिए वन में चला जाऊँगा। में जोना को भी छोड़ दूँगा और साबु बन जाऊँगा और तुम्हारे आत्मीय की आत्मा की शान्ति के लिए आजीवन प्रार्थना करता रहूँगा।"

डिक को ग्रमनी विनम्रता और पश्चात्ताप के क्षराों में लगा कि वह युवती हैंसने लगी है।

श्रपने मुख को ऊपर उठाकर उसने देखा कि वह उसकी तरफ देख रहो है। जंगल में जलने वाली उस श्रम्मि के प्रकाश में लगा कि वह किसी विचित्र भावना से उसकी श्रोर देख रही है। श्रीर वह भावना निश्चय ही किसी प्रकार भी श्राक्रोश से युक्त नहीं थी।

"मैडम," वह उस हास्य को अपनी श्रुति का अम समभता हुआ तथापि उसकी परिवर्तित भावना से उसके हृदय-स्पर्श कर सकने की कल्पना करता हुआ बोला, "मैडम, कहो इससे भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। मैं जो कुछ पाप कर चुका हूँ उसका प्रायश्चित्त करने के लिए सब कुछ करूँगा। मैं अर्ल राईसिंघम के लिए स्वर्ग निश्चित कर दूंगा और ग्राज जब कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त की है ग्रौर यश ग्रौर उपाधि से ग्रलंकृत किया गया हूँ, ग्रपने इस सौमाग्य को साक्षी बनाकर मैं यह सब कह रहा हूँ।"

"ग्रो युवक," उसने कहा, "ग्रच्छे युवक !"

श्रीर तब डिक ने श्राध्चर्यपूर्वक देखा कि पहिले तो उसने बड़ी कोमलता से उसके गालों पर बहने वाले श्राँसुश्रों को पोंछा श्रीर फिर किसी श्रावेश के वशीभूत श्रपनी दोनों बाहें डिक की गर्दन में डालकर भूल गई श्रीर फिर उसका मुँह ऊपर उठाकर चूम लिया। एक दयानुतापूर्ण श्रचरज डिक के ऊपर छा गया।

"लेकिन इघर श्राश्रो तो," उसने श्रत्यन्त श्राह्मादपूर्वक कहा, "नुम एक कप्तान हो तुम्हें तो खाना ही चाहिए। तुम खाते क्यों नहीं हो ?"

"प्रिय कुमारी राई सिंघम," डिक ने उत्तर दिया, "पहिले तो मैंने भ्रपने बन्दी की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं खाया था किन्तु भ्रव सच तो यह है कि पश्चात्ताप-भावना से भोजन का कौर मेरे मुँह में ही नहीं चल सकता। मेरे लिए उचित यही है कि मैं उपवास करूँ श्रीर प्रार्थना करूँ।"

"मुफ्ते अलीसिया कहकर पुकारो," उसने कहा, "क्या हम पुराने दोस्त नहीं हैं ? ग्रीर ग्रब श्राग्रो मैं तुम्हारे साथ खाऊँगी। एक-एक कौर ग्रीर एक-एक घूँट में तुम्हारा साथ दूँगी। लेकिन ग्रगर तुम नहीं खाग्रोगे तो मैं भी नहीं खाऊँगी। लेकिन ग्रगर तुम छककर खाग्रोगे तो मैं भी एक हलवाहे की तरह भोजन पर हुट पड़्ँगी।"

इतना कहकर वह भोजन पर टूट पड़ी और डिक जिसे यूँ भी खुलकर भूख लगती थी अपनी साथिन का साथ देता हुआ भोजन करने लगा। पहिले कुछ भिभक्तता हुआ लेकिन ज्यों-ज्यों पहिले जैसी हार्दिकता लौटती गई त्यों-त्यों शक्ति और चाव के साथ उसने भोजन पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। आखिरकार वह अपने आदर्श पर भी आँख रखना भूल गया और उसने दिनभर के श्रम और दौड़-धूप की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त अन्न उदरस्य कर लिया।

"सिंहों को हाँकने वाले," उसने कहा, "तुम ग्रादमी के वस्त्रों में किसी स्त्री को पसंद नहीं कर पाते हो ?" चाँद श्रव निकल श्राया था श्रीर वे श्रव घोड़ों के थोड़ा साँस लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस चाँद की रोशनी में, श्रभी तक थोड़ा पश्चात्ताप करते हुए किन्तु भोजन का स्वास्थ्य श्रनुभव करते हुए डिक ने देखा कि वह युवती कुछ श्रजीव श्रंदाज से उसकी श्रोर देख रही है।

"मैंडम," उसने उसके उस बदले हुए अन्दाज को परिलक्षित करते हुए कहा।

"नहीं," उसने उसे बीच में ही टोका, "इन्कार करना शोभनीय नहीं प्रतीत होता। जोना मुक्ते बता चुकी है। लेकिन आश्रो सर, सिंहों की हाँकने वाले, मेरी श्रोर देखो, क्या मैं तुम्हें सुन्दर नहीं प्रतीत होती?"

श्रीर उसने श्रांखों में मद भरकर उसकी श्रीर देखा।

"इसमें शक नहीं कि तुम कद में थोड़ी छोटी जरूर लगती हो"—िडिक ने कहना प्रारम्भ किया। लेकिन यहाँ फिर उसने उसे बीच में ही टोक दिया ग्रीर हास्य का एक मंकारयुक्त स्वर छोड़ते हुए उसके विभ्रम को ग्रीर भी स्पष्ट कर दिया।

"कद में थोड़ी छोटी," वह चिल्लाई, "नहीं, साहसपूर्वक कहो, जैसे कि साहसी तुम हो। मैं तो प्रायः बौनी हूँ या उससे कुछ बेहतर। लेकिन बोलो, इस सबके बावजूद भी मैं देखने में सुघर मालूम पड़ती हूँ न ?"

"नहीं, मैडम अत्यन्त रूपवती," आपित्तग्रस्त योद्धा ने अपनी भावनाश्रों पर यथाशिक्त संयम करते हुए कहा ।

"भ्रौर कोई भी भ्रादमी मुभे शादी करके पूर्ण प्रसन्न हो सकेगा?" उसने बात जारी रखी।

"स्रोह, मैडम पूर्ण प्रसन्न !'' डिक ने समर्थन किया । "मुभे स्रलीसिया कहकर पुकारो" उसने कहा ।

"अलीसिया," सर रिचर्ड ने कहा।

"अच्छा तो सिंहों को हाँकने वाले," उसने आगे कहा, "बैठो।" तुमने मेरे आत्मीय को कत्ल कर दिया और मुक्ते बेघरबार भी कर दिया, क्या तुम्हारे सिर पर इस सबका मुआवजा चढ़ा नहीं है।"

"मैं श्रापका देनदार हूँ मैंडम," डिक ने कहा, "हालाँकि श्रपने दिल में मैं

ग्रपने को उस बहादुर योद्धा की मृत्यु का केवल श्रांशिक उत्तरदायी ही मानता हूँ।''

"नया तुम मुभ्रे नजर-ग्रन्दाज् करके चले जाग्रोगे ?" वह चिक्काई। "मैंडम! मेरा यह ग्रभिप्राय कदापि नहीं है। मैंने तो ग्रापके ग्रादेश पर यह

भी कह डाला है कि मैं तो साधु बन जाऊँगा।" रिचर्ड ने कहा।

"तब हक्तीकृत में तुम मेरे हो !" उसने श्रपनी बात समाप्त कर दी।

"हक़ीक़त में तो मैडम"" युवक ने कहना प्रारम्भ किया।

"बस रहने दो "", उसने टोकते हुए कहा, "तुम बड़े पेंचदार म्रादमी मालूम पड़ते हो। हक़ीक़त में तुम मेरी मिल्कियत हो, जब तक तुम मेरे साथ किए गए म्राचरण का मुम्रावजा पूरा न कर दो।"

"वास्तव में तो ऐसा ही है।" डिक ने कहा।

"तो सुनो", उसने कहना जारी रखा, "तुम साधू तो हो जाओं गे लेकिन सदैव उदास ही रहा करोंगे थ्रौर चूँ कि तुम्हारे साथ निपटना मुफ्ते हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्रपना पित बनाकर अपनी क्षतिपूर्ति करूँगी। नहीं, श्रव एक भी शब्द मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ", वह चिल्लाई, "उनसे श्रव कुछ बनेगा नहीं। क्योंकि देखो तो, इसमें कितना इन्साफ़ है कि अभी तुमने मेरा एक घर बर्बाद कर दिया तो दूसरा उसके बदले में प्रदान कर दो। रहा जोना के बारे में, तो वह इस परिवर्तन पर श्रत्यन्त श्राह्लादित होगी। श्राख्तिर हम दोनों मित्र हैं। इससे क्या श्रन्तर पड़ता है कि तुमने एक से शादी की या दूसरी से, लेशमात्र भी तो नहीं।"

"मैडम", डिक ने कहा, "ग्रगर श्रापका ग्रादेश होगा तो मैं किसी मठ में जाकर रह सकता हूँ किन्तु इतनी बड़ी दुनिया में कोई यह चाहे कि मैं जोना सैंडले के श्रतिरिक्त किसी श्रौर से विवाह कहूँ तो यह तो न तो किसी पुरुष के ग्रातंक हारा ही सम्भव हो सकता है श्रौर न ही किसी महिला को प्रसन्न करने के लिए। श्रगर मेरी श्रपनी सीधी-सादी बात को दो दूक कहने से श्रापको कष्ट पहुँचा हो, तो श्राप मुक्ते क्षमा करें, लेकिन श्रगर कहीं श्राप जैसी श्रत्यन्त साहसी महिला से साबिका पड़ जाए तो मेरा ख्याल है कि श्रादमी को श्रपनी बात कहने के लिए श्रौर भी साहसी बन जाना चाहिए।"

"डिक", उसने कहा, "प्यारे युवक, इन शब्दों के लिए तुम आओ और

मेरा एक चुम्बन करो । नहीं, घबराग्रो नहीं, तुम जोना समफ्रकर ही मेरा चुम्बन करो ग्रौर जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा चुम्बन उसको दे दूँगी । ग्रौर यह कह दूँगी कि मैंने वह चुरा लिया था । रहा मेरे कर्ज के भुगतान के बारे में, तो उस युद्ध में केवल तुम ही तो नहीं थे, केवल श्रकेले तुमने ही तो यार्क को राजसिंहासन पर श्रारूढ़ नहीं कर दिया । लेकिन तुम्हारा हृदय कितना निरुद्धल है कि तुम प्रत्येक दायित्व ग्रपने कम्बे पर लेकर चलने को तैयार हो । श्रगर मेरी ग्रात्मा में तुम्हारी जोना से स्पर्धा करने योग्य कुछ है तो मैं उसके प्रति तुम्हारे प्रेम की ही स्पर्धा करती हूँ।"

घोड़े इस समय तक अपना चारा पूरी तरह खा चुके थे और लोट-पीटकर अपनी थकान दूर कर चुके थे। डिक के आदेश पर अनि को वर्फ के नीचे दफन कर दिया गया; और उसके सैनिक जिस समय निरुत्साहपूर्वक अपनी रकावों में पैर रखने लगे, उसे वन्य प्रदेश में मार्ग खोजने की अपनी पुरानी परिपाटी याद आ गई और वह निकट में खड़े हुए एक बहुत ऊँचे सनोवर के वृक्ष पर चढ़ गया। वहाँ से वह चांद की रोशनी में दूर-दूर तक बर्फ से ढके जंगल को अच्छी तरह देख सकता था। दक्षिए-पिश्चम की ओर वह ऊँचा प्रदेश खड़ा हुआ था जहाँ उसे और जोना को उस भयानक कोढ़ी के अकस्माव् दर्शन हुए थे। और वहीं पर उसकी नजर एक हल्की-सी टिमटिमाती हुई रोशनी पर अटक गई—जोक सुई के नकवे से किंचित भी बड़ी नहीं थी।

उसने पहिले उस शैली का प्रयोग न करने की भूल के लिए अपने को धिक्कारा। क्या वह, जैसा कि देखने में मालूम पड़ता था, सर डेनियल के कैम्प में जलने वाली आग की रोशनी है? उसे तो वह बहुत पहिले देख सकता था और अब तक मार्च करता हुआ उसके निकट भी पहुँच सकता था। और अगर पहिले से देख पाता तो उसी अग्नि के निकट अपने कैम्प की आग जलाकर वह अपनी उपस्थिति की सूचना उन्हें दे सकता था, लेकिन अब उसे किसी प्रकार भी ये बचे हुए बहुमूल्य घण्टे खोने न चाहिएँ। उस ऊँचान की तरफ़ का सीधा रास्ता अधिक से अधिक दो भील लम्बा था। लेकिन रास्ते में बहुत बड़े-बड़े गड़दे और दलान पड़ते थे और घुड़सवारों के लिए उनको पार करना नितान्त मुक्किल था। डिक ने सोचा कि अगर वे अपने घोड़ों को छोड़कर पैदल

चलें तो अधिक सुगमता से उस रास्ते को पार कर सकते हैं।

दस ग्रादमी घोड़ों की चौकसी करने के लिए छोड़ दिए गए। ग्रावश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सूचना पहुँचाने के लिए संकेत भी निश्चित कर लिए गए। ग्रौर वाकी दल के शीर्ष पर डिक चल खड़ा हुग्रा। ग्रलीसिया राईसिंघम ग्राटयन्त मुस्तैदी के साथ उसके साथ-साथ चल रही थी।

सैनिकों ने भारी जरें-बख्तर को छोड़ दिया था और अपने घोड़ों को पीछे छोड़कर अब वे उत्साहपूर्वक कूच कर रहे थे। नीचे वर्फ जमा हुआ था और ऊपर चांव की आ्राह्मादकारी चांवनी छिटक रही थी। एक गड्ढ़े में उतरते हुए—जहाँ कि एक चश्मा तुषार और बर्फ से टकराकर खिसक रहा था— उन्होंने यह निश्चित किया कि यहाँ ठहरकर आक्रमण करने से पूर्व थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। रोशनी वाला स्थान यहाँ से केवल आधा मील रह गया था।

जंगल की उस विराट् खामोशी में हल्की-सी यावाज भी दूर-दूर तक सुनाई पड़ती थी और अलीसिया जिसके कान बहुत ही चौकन्ने थे, जगह-जगह अपनी अंगुली मुँह पर रखकर ठहरने और कन्हेर लेने के संकेत करती जाती थी। सभी उसका अनुकरण करने लगते थे। दम घुटे हुए चक्मे की हल्की-सी कल-कल और कई मील की दूरी पर एक लोमड़ी के रोने की आवाज के अतिरिक्त चारों तरफ खामोशी का घोर सम्राज्य था। डिक को इसके अतिरिक्त एक साँस भी कहीं सुन नहीं पड़ता था।

"फिर भी मैं निश्चय से कह सकती हूँ कि उधर कहीं लगाम के खटकने की मावाज हुई है।" म्रलीसिया ने म्राहिस्ते से फुसफुसाया।

"मैडम," डिक ने उत्तर दिया, जोिक दस योद्धाश्रों से भी अधिक उस युवती से भय खाता था, "मैं ग्रापके श्रनुमान को गलत तो नहीं बताना चाहता वरन्तु यह श्रावाज दोनों कैम्पों में से किसी भी कैम्प से श्रा सकती है।"

"यह उधर से आने वाली आवाज नहीं हो सकती। यह पश्चिम की तरफ़ से आई है," उसने कहा।

"ग्रब वह नहीं से भी आई हो," डिक ने कहा, "और अब जो भी देवता चाहते हैं वही हो। अब हमें लेशमात्र भी गफ़लत नहीं करनी है। बल्कि और भी दृढ़ता के साथ ग्रागे बढ़ना है। ग्रब ग्रागे बढ़ो दोस्तो ! ग्रब हम काफ़ी विश्राम कर चुके हैं।"

ग्रीर डिक के ग्रादेश का पालन करते हुए, उसके ग्रादिमयों ने ग्रागे वढ़ना शुरू कर दिया। ग्रीर ग्राड़ के सहारे रेंगते हुए उन्होंने कैम्प को चारों ग्रोर से घरने को तैयारी शुरू कर दी। ग्रीर डिक स्वयं ग्रलीसिया को एक विशाल सनोवर बुक्ष की ग्राड़ में खड़ा करके सीधा रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा।

स्राखिरकार जंगल की दरार में से उसे कैम्प की फाँकी दिखाई देने लगी। स्रालाव जमीन को खोदकर बनाया गया था, वह चारों स्रोर से घनी फाड़ियों से घिरा हुस्रा था। उसमें लक्कड़ दहक रहे थे भ्रौर स्राग धू-धू करके प्रचण्ड लपटें फेंक रही थी। उसके चारों श्रोर एक दर्जन स्रादमी भी न बैठे होंग। सभी स्रच्छी तरह गर्म कपड़े पिहने हुए थे। श्रौर हालाँकि स्रासपास का वर्फ घोड़ों के खुरों से कुचला हुस्रा था किन्तु डिक को एक भी घोड़ा दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसे भयंकर सन्देह होने लगा कि उसे जबर्दस्त चकमा दिया गया है। उसी समय उसने एक लम्बे स्रादमी को ग्राँच तापते हुए देखा। वह स्रपना हाथ बढ़ाये हुए था भ्रौर हस्तत्राण पिहने हुए था। उसके पिछे उसने देखा कि जोना सैडले और सर डेनियल की पत्नी, उसके पुराने मित्र और सब भी छपाल शत्रु, बैनेट हैच के पीछे बैठी हुई थी। हालाँकि वे दोनों मर्दाने कपड़े पहिने हुए थीं।

''चाहे मुफ्ते अपने घोड़े ही क्यों न खो देने पड़ें लेकिन मुफ्ते आज अपनी जोना को प्राप्त कर लेना ही चाहिए।'' उसने सोचा।

श्रीर तभी इस पड़ाव के दूसरी श्रीर से एक हल्की-सी सीटी का संकेत श्राया कि दूसरे श्रादमी भी स्थल पर पहुँच चुके हैं, श्रीर मुहासरा पूरा हो चुका है।

बैनेट इस संकेत को सुनकर लपककर उठ खड़ा हुआ। लेकिन पूर्व इसके कि वह अपने शस्त्र धाररा कर सके, डिक ने उसे ललकारा।

"वैनेट", उसने कहा, "मेरे पुराने दोस्त, हथियार डाल दो। श्रगर तुम प्रतिरोध करोगे तो व्यर्थ ही अनेक श्रादिमयों का खून बहाओंगे।"

"म्रोह मारटर शैल्टन हैं ? सेण्ट बारबरी की सौगन्ध", हैच चिल्लाया,

"समर्पण कर दूँ! यह तो तुम बहुत ग्रधिक माँग कर रहे हो। तुम्हारे पास कितनी ताक़त है?"

''मैं तुमसे कहता हूँ बैनेट हम तुमसे संख्या में भी बहुत श्रधिक हैं श्रौर तुम चारों तरफ़ से घिरे हुए भी हो'', डिक ने कहा, ''तुम्हारे स्थान पर सीज़र या चार्लमैंग्ने भी होता तो वह भी रहम की प्रार्थना करता। मेरे पास चालीस श्रादमी हैं श्रौर केवल एक तीर तरकश से छूटा कि तुम सबका किस्सा समाप्त हो जाएगा।''

"मास्टर डिक', बैनेट ने कहा, "हालाँकि यह सब मेरे हृदय के अनुकूल नहीं है फिर भी मुक्ते अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। देवता तुम्हारी मदद करें।"

तभी उसने एक तुरही श्रपने मुँह पर लगाई श्रौर एक ग्रावाहन-घोष किया।

इसके बाद के कुछ क्षरा किंकृतंव्यिवसूढ़ता से भरे थे। डिक जो अभी तक स्त्रियों की सुरक्षा के लिए चिन्तित था, तीर चलाने का आदेश देने में हिचक रहा था। हैच का छोटा-सा दल अपने हथियारों की ओर लपका और वे सभी विकट प्रतिरोध करने के लिए आपस में पीठ सटाकर खड़े हो गए। ज्यों ही वह अपने स्थान बदल रहे थे, अवसर देखकर जोना तीर की तरह भागकर अपने प्रेमी के निकट पहुँच गई।

"मैं यहाँ हुँ डिक !" ग्रीर उसने ग्रपने हाथों में उसके हाथ दबा लिए ।

लेकिन डिक अभी तक भी अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर सका था। युद्ध के अनेक कुत्सित प्रयोजनों के लिए अभी तक उसका हृदय तरुए। था और लेडी बैंकले का ख्याल अभी भी उसकी जवान पर आए हुए आदेश को रोक लेता था। उसके अपने आदमी अत्यन्त व्यग्न हो चुके थे। कुछ लोग उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे थे। और दूसरों ने अपनी ही मर्जी से वार करना प्रारम्भ कर दिया था। और तीर के पहिले सन्नाटे में ही वैनेट हैच पृथ्वी पर गिर गया। तब कहीं जाकर डिक जागा।

"ग्रागे," वह चिल्लाया, "तीर चलाय्रो, याड़ में रहकर। इङ्गलैण्ड ग्रौर यार्क के लिए!"

लेकिन तभी अनेक घोड़ों के बर्फ पर दौड़ने की धीमी आवाज सुनाई पड़ने

लगी और आवेशनीय तीवता के साथ निकट बढ़ने लगी और ऊँची उठने लगी। साथ ही बैनेट के आवाहन के उत्तर में घोष करने वाली तुरही वार-बार सहायता के पहुँचने की चेतावनी देती आती थी।

''मेरी पीठ पर एकत्रित हो जाम्रो'', डिक चिल्लाया ''मेरे साथ मिल जाम्रो, ग्रपने प्राणों के लिए।''

लेकिन उसके सैनिक जो कि पैदल थे और जिन्हें ग्रनायास विजय-लाभ करने की उम्मीद बँध गई थी, इस ग्राकस्मिक ग्रापत्ति को ग्राया देखकर विखर गए, कुछ हक्के-बक्के खड़े रह गए ग्रीर कुछ फाड़ियों में बिखर गए श्रीर जिस समय पहिला घुड़सवार खुले मैदान में दौड़ता हुग्रा ग्राया ग्रीर उन्होंने ग्रपने घोड़ों को फाड़ियों में फेंककर शत्रु की सफ़ाई करनी ग्रुक की, और कुछ को भालों का शिकार बनाया, तब तक डिक के सैनिकों में से ग्रधकांश सैनिक खिसक चुके थे।

डिक एक क्षरण के लिए हतप्रभ-सा खड़ा अपने इस अनुपयुक्त शौर्य के परिगाम पर विचार करता रहा। सर डेनियल ने उनके कैम्प की आग देख ली थी
और वह अपना प्रमुख टुकड़ी लेकर अलग हो गया था। ऐसा उसने अपना पीछा
करने वालों पर आक्रमण करने के लिए किया था, अथवा उनके द्वारा आक्रमण करने पर उन्हें पीछे से धर-दबाने के विचार से ही किया था—यह नहीं
कहा जा सकता, परन्तु इस अवधि में उसने एक कुशल और दूरदर्शी नायक
होने का परिचय दिया और डिक ने अपनी भावुकता का। वह तरुण योद्धा
अब एकाकी खड़ा रह गया था—यद्यपि उसकी प्रेमिका अभी भी उसकी बाँह
को पकड़े खड़ी थी—उसके आदमी और घोड़े सब खो चुके थे और अब उन्हें
तलाश करना वैसा ही प्रयत्न था जैसा घास के ढेर में सुई की तलाश करना।

'दिवता मुभी सद्बुद्धि दें '', उसने सोचा, ''भला हुआ जो आज प्रातःकाल के काम के लिए मुभी नाइट बना दिया गया। इस कारनामे से तो मुभी कम ही प्रतिष्ठा मिलेगी।''

श्रौर इतना कहकर जोना का हाथ पकड़कर उसने भागना गुरू कर दिया। टन्सटाल के सैनिकों की ऊँची श्रावाजों से जंगल की खामोशी भंग हो गई थी। वह श्रपने घोड़ों को फाड़ियों में दौड़ाकर भगोड़ों का शिकार कर रहेथे। डिक साहस के साथ भाड़ियों में घुसता हुग्रा, सीधा हिरन की तरह भागने लगा। सफेद वर्फ़ के ऊपर चमकते हुए चांद के विरोधाभास के कारएा भाड़ियाँ कुछ कम साफ़ दिखाई देती थीं। पराजित सेना के बिखरकर इधर-उधर भागने से पीछा करने वालों का दल भी इधर-उधर भटक गया था। इसलिए बहुत थोड़ी देर के लिए जोना और डिक एक निकट की भाड़ी में इक गए और पीछा करने वालों की कन्हेर लेने लगे। पीछा करने वालों की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी और वह विभिन्न दिशाओं में दूर से दूरतर होती जाती थी।

"ग्रगर मैंने उनमें से कुछ को सुरिक्षत रख छोड़ा होता", डिक ने ग्रपनी पराजय की तिक्तता अनुभव करते हुए कहा, "तो मैं ग्रब भी पासा पलट सकता था। ग्रच्छा ही है हम जीते हैं, तो सीखते हैं।"

"नहीं तो, डिक", जोना ने कहा, "इससे क्या अन्तर पड़ता है। अब हम दोनों फिर एक बार साथ-साथ आ गए हैं।"

उसने उसकी स्रोर देखा जो स्राज भी पहिले की तरह जॉन मैचम बनी हुई थी। वह योद्धास्रों जैसी कवचनुमा मिर्जई स्रौर शिरस्त्राए पहिने हुई थी। लेकिन स्रब तो वह उसे जानता था स्रौर उस स्रशोभनीय वेश-भूषा में भी उसने इतना उज्ज्वल हास्य समुपस्थित किया कि उसका हृदय प्रेम स्रौर उत्साह में परिप्लावित हो उठा।

"प्रिये", उसने कहा, "धगर तुम मेरी तुटियों को अनदेखा कर सको, तो फिर मुफे सारी दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं है। क्या अब हम सीधे हालीवुड की ग्रोर बहें जहाँ तुम्हारे श्रिभभावक ग्रौर मेरे सहृदय मित्र लार्ड फॉक्सम रहते हैं! वहाँ हम सदैव के लिए विवाह द्वारा एक सूत्र मैं बँध जाएँगे। इसकी चिन्ता नहीं कि हम बड़े ग्रादमी बन सकेंगे ग्रथवा नहीं शौर प्रख्यात भी होंगे ग्रथवा नहीं। ग्राज तो, मेरी प्रिय, मेरी रक्षाब मुर्खेष्ठ हुई है ग्रौर मेरी सेवाग्रों की इतनी प्रशंसा हुई है कि मैं समफता हूँ कि शायद सारे इंगलैंड में मेरे समान सौभाग्यशाली योद्धा दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन ग्राज एक महान व्यक्ति से मुफे भर्त्सना मिली ग्रौर मेरे सैनिक भी खो गए हैं। मेरा पतन अवश्यंभावी है; परन्तु प्रिय, ग्रगर तुम ग्रब भी मुफे स्वीकार करोगी, तो हम विवाह करेंगे। मुफे इसकी भी चिन्ता नहीं कि वह मुफसे नाइटहुड भी ले लें। यह सब मुफे लेशमात्र भी विचलित नहीं कर सकेगा।"

"मेरे डिक," वह बोली, क्या उन्होंने तुम्हें नाइट भी वना दिया है ?"

"हाँ, तुम श्रव मेरी लेडी हो," उसने स्नेहिल स्वर में कहा, "या कल दोप-हर से पहिले तक हो जाश्रोगी, क्यों नहीं ?"

"क्यों नहीं, डिक मैं तो बनूँगी ही," पूर्ण हार्दिकता से उसने उत्तर दिया। "ओह, हुजूर मैंने तो सोचा था कि तुम तो साधु होने वाले हो।" एक आवाज उनके कानों में गूँजी।

"ग्रलीसिया !" जोना चिल्लाई ।

"हाँ, ऐसा ही," उस युवती ने सामने ग्राते हुए कहा।

"श्रलीसिया, वही श्रलीसिया जिसे तुमने मृतक जानकर छोड़ दिया था श्रीर जिसे तुम्हारे सिंहों को हाँकने वाले ने फिर उठा लिया। श्रीर पुनः जीवनदान दिया। श्रीर मैं श्रपने सिर की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि उसने मुक्ससे प्रेम-प्रलाप भी किया, श्रगर वह भी तुम जानना चाहो तो।"

"मैं यह विश्वास कभी नहीं कर सकती," जोना चिल्लाई, "क्यों डिक ?"
"डिक," ग्रलीसिया ने ग्रभिनय किया, "डिक, वास्तव में ? ग्रोह महोदय,
ग्राप वह ग्रादमी हैं जो ग्रपने परिजनों को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं,"
उसने युवक नाइट की ग्रोर ग्रामुख होते हुए कहा, "तुम उन्हें सनोवर के वृक्षों
के पीछे खड़ा करके भूल जाते हो लेकिन लोगों का कहना है कि ग्रब पराक्रम

का युग समाप्त हुआ।"

"मैडम," डिक ग्रपनी ग्रसमर्थता का ग्रनुभन करते हुए बोला, "मैं ग्रपनी ग्रात्मा की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मैं ग्रपनी उपस्थित को बिलकुल ही भूल गया था। मैडम, ग्रापको मुक्ते क्षमा करना ही होगा। ग्राप जानती हैं कि मैंने जोना को कितने दिन बाद पाया था।"

"मैं नहीं सोचती थी कि तुमने जान-बूक्ष कर वैसा किया है," उसने उत्तर दिया, "लेकिन मैं बड़ी निर्दयतापूर्वक अपना प्रतिशोध लूँगी; मैं सारा रहस्य लेडी शैल्टन को कहे बिना नहीं रहूँगी।" उसने शिष्टाचारपूर्वक कहा, "जोना," उसने ग्रापनी बात जारी रखी, "मैं अपनी आत्मा की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे प्रेमी केवल समर-क्षेत्र में ही पराक्रम दिखा सकते हैं—लेकिन—मैं तुम्हें साफ़-साफ़ बता दूँ—शायद उनके समान कोमल हृदय व्यक्ति सारे इंगलैंड में न हो; जाओ और उसे लेकर अपने दिल की मुराद पूरी करो। और अब, मूर्ख बच्चो, पहिले मेरा चुम्बन करो—तुम दोनों बारी-बारी से—सीभाग्य और

ईश्वर की कृपा के लिए और फिर एक मिनट तक श्राइने के सामने ग्रापस में चुम्बन करो—पर देखना एक मिनट से एक सैकिण्ड भी ऊपर नहीं और फिर हम तीनों हालीवुड की तरफ़ भरसक तीव्रता के साथ प्रस्थान करें। क्योंकि यह जंगल, मेरा ख्याल है, ग्रत्यन्त विकट संकटों ग्रीर शीत से भरा हुमा है।"

"लेकिन क्या मेरे डिक ने तुम्हारे प्रति प्रेम-प्रदर्शन किया ?" जोना ने अपने प्रेमी के निकट होते हुए कहा ।

"नहीं, बेवकूफ लड़की," ग्रलीसिया ने उत्तर दिया, "मैंने ही उससे प्रेम-चर्चा छेड़ी थी। मैंने तो उससे विवाह करने का भी प्रस्ताव किया था लेकिन उसने कहा कि मैं ग्रपनी पसंद को लेकर नाचती फिर सकती हूँ। यही शब्द थे। मैं तो कहूँगी कि उसमें प्रियता से श्रधिक स्पष्टता है। लेकिन ग्रव वच्चो, बुद्धिमत्ता के लिए यात्रा शीघ्र ग्रारम्भ कर दो। क्या हमें फिर एक बार किसी वादी में होकर जाना पड़ेगा या सीघे ही हालीबुड चलेंगे?"

"क्यों," डिंक ने कहा, "मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मुक्ते चढ़ने को घोड़ा मिल जाए। मेरी तो सारी देह पिटी हुई-सी हो गई है। इन अन्तिय दिनों में तो किसी न किसी तरह मेरे सारे शरीर में खराशें याती रहीं हैं। अगर युद्ध के घोष को सुनकर ही सब लोग भाग खड़े हुए होंगे, तो इघर-उधर उनका खोजना कितना व्ययं होगा। अभी भी नौ नहीं बजे हैं। केवल तीन मील यहाँ से हालीवुड होगा। वर्फ काफ़ी सख्त है, और उस पर आराम से चला जा सकता है। आसमान में चांद भी साफ़ है; कैसा रहे अगर हम इसी समय यात्रा आरम्भ कर दें।"

"मान लिया," श्रलीसिया चिल्लाई, लेकिन जोना श्रपने प्रेमी से चिपक गई। तब उस शारदीय चांद की रोशनी में वर्फ से ढकी हुई वादियों से होते हुए और पतभड़े कुंजों से होते हुए वे लोग यात्रा पर चल पड़े। डिक ग्रौर जोना एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रसन्नता के लोक में विचरण करते चल रहे थे। ग्रौर उनकी खुश मिजाज साथिन जो ग्रपने दुःख को ग्रव बिलकुल भूल गई थी, एक या दो क़दम पीछे उनकी खामोशी को तोड़ती ग्रौर उनके भविष्य तथा संयुक्त-जीवन के ग्रनेक सुखद चित्र खींचती ग्रागे बढ़ रही थी।

हालाँकि दूर जंगल में अभी तक हथियारों की फंकार सुन पड़ती थी, श्रीर टन्सटाल जंगल में पीछा करने वालों की श्राहट अभी स्पष्ट होकर संकट की चेतावनी दे जाती थी किन्तु यह युवावृन्द वचपन से ही युद्ध के वातावरण में पले थे और अभी-अभी इतने विशाल खतरों में से निकलकर आए थे कि उनके दिलों में भय अथवा दया की भावना का पैदा होना इतना आसान न था। अपने दिलों में यह विश्वास करके कि लड़ाई की आवाजों उत्तरोत्तर धीमी पड़ती जा रही हैं—उन्होंने अपनी यात्रा में आनन्द लेना प्रारम्भ कर दिया था। अलीसिया का कहना था कि वह लोग एक वरयात्रा पर जा रहे हैं। वस्तुतः वह इतने प्रसन्न थे कि न तो जंगल की दम घोटने वाली खामोजी, और न हाड़-मांस को जमा देने वाली सर्दी का उन्हों भान था। हर्प और आह्नाद के उस वातावरण में उन्हें किसी प्रकार भय छू भी नहीं सकता था।

याखिरकार एक बहुत ऊँची पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने हालीवुड को देखा— जोकि एक परित्यक्त घाटी के समान दिखाई देता था। इस जंगल के गिर्जाघर की विशाल खिड़िकयाँ, उनमें चमकने वाली मशालें और मोमवित्तयाँ, उसकी ग्रासमान में उठी हुई ऊँची चोटी और गुम्बद सभी चीजें साफ़ दिखाई दे रही थीं; चन्द्रमा के प्रकाश में सबसे ऊँची चोटी पर का स्वर्ण-सौंध बड़ी तेजी से जगमगा रहा था। खुली हुई घाटी में उसके चारों और कैम्प-फायर दहक रही थी और श्रास-पास एक बड़ी संख्या में भोपड़ियाँ छितराई हुई थीं। इस विशाल हश्यावली के बीच से वर्फ से जमी नदी बलखाती हुई दिखाई पड़ती थी।

"धर्म की सौगन्ध," रिचर्ड ने कहा, "लार्ड फॉक्सम के लोग ग्रभी तक कैम्प लगाए पड़े हैं। हमारे एलची को निश्चय ही भूल लग गई है। यह तो ग्रौर भी ग्रच्छा है। हमारे पास सर डेनियल का मुकाबला करने के लिए ताकत है।"

लेकिन जिस कारण से लार्ड फॉक्सम के लीग कैम्प डाले पड़े थे, वह कारण डिक के द्वारा निश्चित किए गए कारण से भिन्न था। उन्होंने शोरबी की तरफ़ कूच तो किया था किन्तु तत्काल ही एक दूसरे एलची ने आकर यह खबर दी थी कि वह अभी वहीं पड़े रहें और शोरबी से भागने वालों का सफ़ाया करते रहें और यार्क सेना के इतने निकट रहें कि यथाअवसर उसका प्रयोग किया जा सके। रिचर्ड आव ग्लौसेस्टर युद्ध को समाप्त करके और उस प्रदेश के शत्रुओं का सफाया करके अपने माई से मिलने चल पड़ा था और लार्ड फॉक्सम के लोग ज्योंही अपना काम खत्म करके आए, त्योंही रिचर्ड भी चर्च के सामने

श्रपने घोड़े की लगाम फेंकता हुआ दिखाई दिया। इस महान आगन्तुक के स्वागत में ही चर्च की खिड़िकयों में वह रोशनी की गई थी। और जिस समय डिक अपनी साथिनों को लेकर वहाँ पहुँचा तो चर्च की ओर से एक शानदार भोज उन्हें दिया जा रहा था।

डिक अपनी इच्छा के प्रतिकूल उधर ले जाया गया। ग्लौसेस्टर थकान से अभिभूत अपनी भयावह मुखाकृति को कोहनी पर टिकाकर एक भ्रोर भुका हुआ था। लार्ड फॉक्सम अपने भ्राधे श्रच्छे हुए जख्म को लिए बाई ग्रोर एक प्रतिष्ठित स्थान पर बैठा हुआ था।

"कहिए सर" रिचर्ड ने पूछा, "वया सर डेनियल का सिर भ्राप ले आए हैं।"

"माई लार्ड इ्यूक," डिक ने साहस के साथ परन्तु भारी दिल से कहा, "मेरा सौभाग्य तो अपनी कमान के साथ लौटने का भी नहीं हुआ। मैं बुरी तरह पिट गया हूँ।"

ग्लौसेस्टर ने क्रोध की दुर्धर्प दृष्टि से उसकी ग्रोर देखा।

"मैंने तुम्हें पचास पैदल योद्धा दिए थे।" उसने कहा।

"माई लार्ड ड्यूक, मेरे पास केवल पचास हथियार-बन्द आदमी थे", युवक नाइट ने उत्तर दिया।

"यह कैसे हुआ", ग्लौसेस्टर ने कहा, "उसने मुक्तसे पचास पैदल सैनिक माँगे थे।"

"ग्रापको सम्भवतः यह रुचिकर न हो माइ लाई" कैट्सवी ने ग्रदब से कहा, "पीछा करने की दृष्टि से हमने उन्हें पचास घुड़सवार दिए थे।"

"ठीक तो है", रिचर्ड ने उत्तर दिया, "शैल्टन तुम जा सकते हो।"

"ठहरो", लार्ड फॉक्सम ने कहा, "मेरी तरफ़ से भी इस युवक पर एक काम सौंपा गया था। शायद उसमें इसने अधिक सफलता प्राप्त की हो। मास्टर शैंटन क्या तुम उस युवती को पा सके हो?"

"मैं देवताओं का आभारी हूँ", डिक ने कहा, "वह घर में है !"

"क्या यहाँ तक, तब तो माई लार्ड" फॉक्सम ने कहा, "कल श्रापकी शुभेच्छा से हम लोग, सेना के कूच करने से पहिले एक विवाह सम्पन्न करेंगे! यह तरुएा सज्जन……"

''तरुएा नाइट'', कैट्सबी ने टोकते हुए कहा । ''क्या स्राप कहते हैं सर विलियम'', लार्ड फॉक्सम ने पूछा ।

"मैंने उसकी शानदार सेवाओं के लिए स्वयं अपने हाथ से उसकी छाती पर नाइटहुड का पदक लगाया था", ग्लौसेस्टर ने कहा, "उसने दो बार एक बहादुर की तरह मेरी सेवा की। उसमें बाहुबल और शौर्य की कमी नहीं, उसका दिमाग एक फौलादी आदमी का नहीं है। वह उन्नति नहीं कर सकेगा, लार्ड फॉक्सम। समर-क्षेत्र में वह हमेशा बहादुरी से लड़ेगा लेकिन उसका दिल मुर्गो जैसा है; तथापि अगर उसे शादी करनी ही है, तो मेरी के नाम पर उसकी शादी कर दीजिए और किस्सा खत्म कीजिए।"

''नहीं वह बहुत ही बहादुर युवक है, यह मैं भ्रच्छी तरह जानता हूँ'', लार्ड फॉक्सम ने कहा, ''तब ग्राप निश्चिन्त रहें सर रिचर्ड, मैंने मास्टर हेमले से यह मामला तै कर लिया है ग्रीर कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा।''

इतना सुनकर डिक ने यही उचित समक्ता कि वह वहाँ से हट जाए । लेकिन उसके मस्तिष्क में अपना अगला कदम निश्चित भी नहीं हुआ था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चर्च के कर्मचारियों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ आया और अपने घुटनों के बल बैठकर ड्यूक से प्रार्थना करने लगा:

"फ़तह माई लार्ड", वह चिल्लाया ।

श्रीर इसके पूर्व कि डिक श्रपने श्रितिथ-गृह में प्रवेश करता—जो कि माई लार्ड फॉक्सम ने उसके लिये बनवाया था, सैनिक लोग श्रपने डेरों में भ्राग के चारों श्रोर श्रानन्द मनाने लगे थे। क्योंकि उसी दिन लगभग २० मील की दूरी पर लंकास्टरों को एक श्रीर भारी पराजय दी गई थी। म्रगले दिन सूरज निकलते ही डिक लार्ड फॉक्सम के तोशकखाने से पोशाक लेकर, म्रच्छी तरह वस्त्र धारण करके ग्रीर जोना की खैर-खबर लेकर घूमने के लिए बाहर निकल गया ताकि ग्रपने ग्रसन्तोष को दूर कर सके।

कुछ देर तक वह सैनिकों के मध्य विचरता रहा, जो कि पौ फटने के पूर्व ही ग्रपने शस्त्रों को साफ़ करके धारण करने लगे थे, लेकिन शनै:-शनै: वह घूमता हुआ बाहर खेतों की ग्रोर निकल गया। वह शीघ्र ही चौकी को पार कर गया ग्रीर जमे हुए जंगल में पहुँचकर सूर्य के ग्रच्छी तरह उदय होने की प्रतीक्षा करने लगा।

उसके विचारों में इस समय शान्ति श्रीर सुख दोनों वर्तमान थे। इयूक की कृपा के प्राप्त होने पर भी उसने उसे अपने हृदय में इतना स्थान न दिय था कि उसकी अकृपा पर वह दुःखी होता और श्रव जबिक जोना उसे पत्नी के रूप में मिल गई थी श्रीर माई लार्ड फॉवनम का संरक्षरा मिल रहा था तो उसे श्रवना भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई देने लगा और व्यतीत काल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे लेकर वह श्रफसोस करता।

इसी प्रकार विचारों में इबता-उतराता वह इधर-उधर घूमता फिर रहा था। प्रातःकाल का प्रकाश ऊपर उठने लगा। पूर्व में रंगीनी छा गई थी ग्रीर जमे हुए वर्फ से टकरा कर काटने वाली ठण्डी हवा का एक फ्रोंका भी उसे ग्राकर छू गया था। वह घर ग्राने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि एक वृक्ष के पीछे उमे कोई ग्राकृति दिखाई दी।

"खड़े हो जाओ !" उसने ललकारा, "कौन हो ?"

वह आकृति ओट से बाहर निकल आई और गूँगे आदमी की तरह हाथ हिलाने लगी। वह किसी धर्मशास्त्री की तरह वस्त्र धारण किए हुए थी। हुड मुँह पर पड़ा हुआ था। डिक ने निमिषमात्र में पहचान लिया कि सर डेनियल के अतिरिक्त वह और कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता।

अपनी तलवार खींचकर वह उसकी और लपका और नाइट अपनी बगल में हाथ डालकर किसी अस्त्र को हाथ में थामकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा।

"वेल डिकेन," सर डेनियल ने कहा, "क्या करना चाहते हो तुम ? क्या भाग्य के मारे हुए को ग्रीर भी मारना चाहते हो ?"

''मैंने तुम्हारा जीवन लेने के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किया,'' युवक ने उत्तर दिया, "जिस समय तक तुमने मेरे जीवन पर भ्रांख नहीं लगाई थी, मैं तुम्हारा मित्र था, लेकिन तुमने ही स्वार्थवश मेरी जिन्दगी पर क्रूर दृष्टि डाली।"

"नहीं, म्रात्मरक्षा की दृष्टि से," नाइट ने उत्तर दिया, "और ग्रव मेरे बच्चे, इस युद्ध का समाचार मेरे ही वन में उम कुवड़े शैतान की उपस्थित ने मेरी ग्रसमर्थता को ग्रीर भी तीखा बना दिया है। मैं हालीवुड में शरण ग्रहण, करने जा रहा हूँ। वहाँ से विदेश चला जाऊँगा। जो कुछ भी साथ ले जा सक्तूँगा उससे बगण्डी या फान्स में फिर से जीवन ग्रारम्भ करने की चेष्टा कहूँगा।"

''श्राप हालीवुड जाने की चेष्टा न करें !'' डिक ने कहा। ''क्यों, वहाँ मैं क्यों नहीं जा सकता ?'' नाइट ने पूछा।

"श्राप देखें सर डेनियल, ग्राज मेरी शादी का दिन है।" डिक ने कहा, "भौर वह सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है मेरे जीवन में एक ऐसे सौभाग्यशाली दिन का ग्राविभाव करेगा जैसा ग्राज तक मैंने कभी नहीं जाना। तुम्हारा जीने का ग्राधिकार ग्रव समाप्त हो चुका है—दो कारणों से—एक तो मेरे पिता का जीवन लेने के लिए और दूसरे स्वयं मेरे जीवन पर प्रयत्न करने के अपराध में। लेकिन मैंने स्वयं पाप किए हैं; मैंने ग्रनेक लोगों के जीवन नष्ट होने में सहायता दी है। इसलिए ग्राज के पवित्र दिन मैं न तो विधक का काम करूँगा ग्रीर न न्यायाधीश का। चूँकि तुमने शैतान का काम किया है मैं तुम पर हाथ नहीं डालूँगा। ग्रीर चूँकि तुम शैतान थे, मेरी तरफ़ से तुम जहाँ चाहों वहाँ चले

जान्नो । भगवात् से क्षमा माँगो । मैंने श्रपनी तरफ़ से तुम्हें क्षमा किया । लेकिन हाली बुड जाने की बात बिलकुल दूसरी है । मैंने याकों के लिए शस्त्र धारण किए हैं और मैं उनके मध्य किसी भी जासूस की उपस्थित सहन नहीं कर सकूँगा । और यह विश्वास कर लो कि यदि तुमने एक कदम के बाद दूसरा कदम उस दिशा में उठाया तो पास वाली चौकी को खतरे का संकेत कर दूँगा भीर तुम तत्काल बन्दी बना लिए जान्नोगे ।"

"तुम मेरा मखौल उड़ाते हो," सर डेनियल ने कहा, "हालीबुड से बाहर मेरे प्रागा सुरक्षित नहीं हैं।"

"मुक्ते इसकी चिन्ता विलकुल भी नहीं है," रिचर्ड ने उत्तर दिया, "मैं तुम्हें, पूर्व, पिश्चम अथवा दक्षिए। कहीं भी जाने की इजाजत दे सकता हूँ लेकिन उत्तर की श्रोर जाने की नहीं। जाओ, श्रौर अब लौटने की कोशिश मत करना। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मैं तुम्हारे बारे में हर चौकी पर ख़बर भेज दूंगा श्रौर इतनी तत्परतापूर्वक चौकसी की जाएगी, कि अगर तुमने इधर आने की चेष्टा की तो बस सर्वनाश ही तुम्हारे सामने उपस्थित होगा।"

"तुम मुभे सर्वनाश के मुँह में ढकेलते हो," सर डेनियल ने उदास होकर कहा।

"मैं तुम्हें सर्वनाश के मुँह में नहीं ढकेलता।" रिचर्ड ने उत्तर दिया, "लेकिन अगर तुम्हें अपनी सामर्थ्य को मुक्तसे टकराने का हीसला हो तो मैं तैयार हूँ और हालाँकि अपने पक्ष के साथ यह मेरा विश्वासघात होगा किन्तु मैं अपनी अकेली शक्ति के आधार पर तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम अपना जोर आजमा देखो। मैं अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे को पुकारूँगा नहीं। इस प्रकार मैं पवित्र भावना के साथ अपने पिता का प्रतिशोध तुमसे ले सकूँगा।"

"ठीक है,'' सर डेनियल ने कहा, "तुम्हारे पास कितनी लम्बी तलवार है और मेरे पास केवल छोटी-सी खुखरी ही है।"

"मैं तो भगवान पर भरोसा करता हूँ," हिक ने अपनी तलवार अपने पीछे बर्फ पर फेंकते हुए कहा, "और अगर तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें प्रेरित करता है तो सामने आओ और उस परम सत्ता की उपस्थिति में तुम्हारी हिंडुयाँ लोमड़ियों के भक्षरण के लिए यहीं बिखेर देता हूँ।"

"मैंने तुम्हारी ताक़त को देख लिया है डिकन," सर डेनियल ने हँसने का